हमारे प्राचीन इतिहास के दो प्रघान और एक दूसरे से प्रथक साधन हैं, अर्थात् वैदिक साहित्य और पुराग्। वैदिक साहित्य में सीहता ( भृत, यजुः, साम चौर षाथर्व), ब्राह्मण, उपनिपत् , स्रारएयक, स्रौर सूत्र प्रन्थों की गणना है। मुख्यतया ये सब धार्मिक साहित्य में माने जा सकते हैं और इनमें ब्राह्मण लेखकों का प्राधान्य है तथा विषय बहुत करके धार्मिक हैं। पुराणों में लौकिक साहित्य की प्रधानता है श्रीर श्रादि में इसका मूल प्रधानतया अबाद्याए लेखकों श्रीर सहा-यकों से भी सम्बन्ध रखता है। वेदों में सूतों, मागधों, चारणों आदि के कथन आये हैं। जिस प्रकार आग्नागों ने वैदिक साहित्य को स्मरण-शक्ति द्वारा सुरक्तित नक्ता, बसी प्रकार सूतों व्यादि ने ( स्मरण शक्ति द्वारा ) लौक्किक साहित्य एवं राजवंशों के मूलों की रचा की । पुरोहितों श्रादि ने भी ऐसा ही किया। जब भगवान बेंदब्यास ने प्राचीन साहित्य श्रीर सामग्री को इतना बढ़ा दुश्रापाया कि विना घरानों के विषय विभाग किये हुये उसके नष्ट हो जाने का भय देख पड़ा, उस काल उन्होंने स्वयं वेदों का सम्पादन करके उनके चार भाग किये, और एक एक वेद को एक एक प्रधान शिष्य परम्परामें बांट दिया। उसी समय उन्होंने रच्यार्थ और वर्द्धनार्थ अन्य विषयों को अन्य शिष्यों में वांटा । इस प्रकार स्वयं एक पुराण रचकर त्रापने इतिहास का विषय लोमहर्पण सुत को दिया। इस के हुद आधारों का विवरण प्रन्थ में मिलैगा। वैदिक साहित्य में घटनाओं के कथनों में अत्युक्ति का प्रयोग पुराणों की श्रापेता बहुत ही कम है। मेगास्थनीज कहता है कि उसने महाराज चन्द्रगुप्त के यहाँ प्राय: ६००० बी० सी० से चलने वाले राजाओं के वंशवृत्त देखे थे। इन बातों से प्रकट है कि हमारा प्राचीन ऐतिहासिक विभाग अत्युक्तिपूर्ण तो है किन्तु निर्मृत नहीं। इतिहास प्राचीनों के केवल गुखगानार्थ नहीं लिखा जाता वरन्

हम लोगों का यह भविष्य के लिये सबसे बड़ा पथ-प्रदर्शक है। हमारे तथा पूर्व पुरुषों के सभी अनुभव बहुत करके इतिहास द्वारा ही सुर- चित रह कर मनुष्य जाति के विचारों को उन्नत घनाते हैं। विना प्राचीन कर्म समुदाय तथा उसके फलों को जाने हुए मनुष्य भविष्य के लिये नितात व्यतभिज्ञ रहेगा। इसलिये इतिहास का व्यस्तित्व मानव जाति के लिये परमोपयोगी है।

इतिहास.की खावश्यकता राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों ही के किये नहीं है वरन सभी बातों की उन्नति-सम्बन्धी अभि-ज्ञता के लिये तदिपयक ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता है। फिर भी केवल "इतिहास" कहने से उपर्युक्त तीनों विषयों ही का कथन माना जाता है, विशेषतया राजनीति का । हमने इस इतिहास में इन्हीं तीनों विषयों की प्रधानता रक्खी है। इनका प्राचीनकालिक ज्ञान बहुत करके भारतीय साहित्य से होता है। इस लिये इन विषयों के साथ साहित्यो-लति-सम्बन्धी भी कुछ कथन कर दिये गये हैं। हमारे ऋषिगण की प्राचीन रचनायें धर्म से ऐसी मिली हुई हैं कि बहुत करके ये दोनों एक ही हैं। अतः इनमें से किसी एक का भी पूर्ण वरान करने से वह कथत दोनों के सम्बन्ध में हो जायगा। राजनैतिक वर्णन धार्मिक और सामाजिक विषयों से पृथक किया जा सकता है। हमने इस भारतीय इतिहास में धार्मिक तथा साहित्यिक वर्णन राजनैतिक से प्रथक अध्यायों में किये हैं। सामाजिक कथन जहाँ राजनैतिक से अधिक सम्बन्ध रखते थे वहाँ वे राजनैतिक अध्यायों में आ गय हैं और जो सामाजिक विषय धार्मिक विवरकों से मिलते हुए देख पड़े, उनका वर्णन घार्मिक अध्यायों में हुआ है।

हाद्ध इतिहास जिखने के लिये गुरा-दोप दोनों का उचित कथन होना चाहिये, क्योंकि केवल गुरा-कथन से वह अध्रुरा एवं अमोरवादक हो जायगा, और ज्ञान-वर्डन के स्थान पर उसका संकुचन करेगा। प्रत्येक निध्या कथन हमारे ज्ञान को मिध्या बनाने की और जाता है और जोगों में अंध-विश्वास को टेच उरपत्र कर देता है। हमारे भारत-वर्ष में बहुत काल से प्राचीनता का चहुत बड़ा मान होता आया है। इसितए अपने पूर्व पुरुपों की चास्तविक मूलों तक का कथन हमारे यहां अप्रयुक्त समका जाता रहा है। वीर-पूजन के साथ यहां पूर्व-पुरुप-पूजन भी चला आया है। यह गुरु भारत, चीन, जापान आदि

4

सभी पूर्वी देशों में पाया जाता है। इस मन्य के लेखक भी इम विषय पर भक्ति रखते हैं छोर आद्ध के विषय पर भी उन्हें शद्धा है। फिर भी सख से बदकर कोई घर्म नहीं है। जब किसी विषय विशेष का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जावे तब लेखक को वर्ष्य विषय का यथा-वत्त् रूप दिखलाना पड़ेगा, चाहे उसमें उसकी इच्छा के प्रतिकृत बहुत से दोष ही क्यों न खा जावें। जब तक ऐसा वर्णन न होगा तब तक मन्य इतिहास फहलाने की पात्रता न रक्तेगा।

पूर्वज-पूजन के विचारों ने यहां पीराणिक समय में विशेष यक पाया। इसीकिए उस काल का साहित्य न क्वेंग्रल प्राचीन छिट्टों का गीपन करता है, वसन् असुक्तिपूर्ण कमनों की भरमार करकं माहात्त्व यहांने का प्रवत्न चहुधा कहीं भी नहीं छोड़ता। फल बिलकुल, बिपरीत हुआ। जिन लोगों का माहात्त्व यहाने को पीराणिक ऐतिहासिकों ने दीप-गोपन और अस्तुक्तिपूर्ण कथन किये, उन्हीं लोगों के असित्व पर भी सभ्य संसार को आज संदेह हो रहा है। यह संदेह इतिहासभाव से नहीं है, वरन ऐतिहासिकों की अनुचित यक्ति के जारण ही आज यह घुरा दिन हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है कि रामचन्द्र, युधिष्ठर आदि महापुक्षों को न केवल बहुते पाखात्व यितहासिक, बरन सुक्ष भारतीय लेकक भी किवत पुरुष मात्र मानते हैं। रामचन्द्र क्ष स्वार देस शिर, तथा मृस्तिह का साथ ही साथ महुष्य और सिंह

होना, जनमेजय का सारे संसार के सर्पों को मंत्रों से पकड़ चुलाकर ऋषिकुरू में हालाना, महावीर का रातयोजन समुद्र कुद जाना तथा द्रोग्धांचल पर्वत उदा लेना, वियवत द्वारा नी दिनों तक रात हो न होने देना, किसी का दम हजार वर्ष जीना, यानरों, रोखों, यहां तक कि स्पिं का भी मनुष्यों की भीति वातचीत करना च्यार विद्वान के गृह तत्त्वों की हल करना तथा उनके नर-मादाचों का मनुष्यों से विवाह तक होना ( यथा जाम्बवन्ती और उल्तुपी ), सूर्य या हवा का मानुषों विवाह तक होना ( यथा जाम्बवन्ती और उल्तुपी ), सूर्य या हवा का मानुषों विवाह की स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के किस की पत्र ही ही वेदादि पुरुष प्रस्तों में इनका कहीं पता भी नहीं है । येदादि पुरुष प्रस्तों में दुराख ही खस्तुक्ति पूर्ण हैं।

शेष प्रत्थों में ऐसे प्रमत्त कथन नहीं पाये जाते और उनमें असंभव घटनात्रों का अभाव सा है, किन्तु प्राचीन साहिश्य में पुराण ही मच से नवीन हैं और इन्हों का चलन देश में अधिक है। इमीलिये अधीर लोगों की दृष्टि में हमारा पूरा श्राचीन काल व्यमच इतिहास की कीटि से बाहर निकल जाता है।

इस विषय पर परिश्रम करनेवाले पर एक छोर प्रगड्नाज पण्डित तो इसितये विगड़ेंगे कि उमने कुम्मकर्ण की मूँब की एक योजन मे तिल भर भी कम क्यों माना, और दूसरी खोर पाश्चात्य शिचा महीत भारतवासी विना मुसकराये न रहेंगे स्त्रीर यही कहेगे कि इस पीपलीला को इतिहास के सुन्दर वस पहिनाने का प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ और तिर-स्करणीय है। उनके विचार से ऐसे विषय पर परिश्रम फरनेवाला मनुष्य अपने समय को नद्ध करता है। अब पंडितों का विचार है कि वेदों, ब्राह्मणीं, सूत्रों और पुराणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अथच माहात्म्य-सम्बन्धी अत्युक्तियों को सहज ही में अलग क्र, हमारे प्राचीन प्रन्थों एवं अन्य ऐतिहासिक आधारों से मन्ना युद्धि-प्राहा इति-हास निकल सकता है।

इस विषय पर इन दिनों श्रॅंगरेजी में तीन महत्तायुक्त प्रन्थ निकल चके हैं, जिनके लेखक पार्जिटर महोदय, डाक्टर राय चौधरी, तथा डाक्टर सीतानाथ प्रधान हैं। इन तीनों महाशयों ने हमारे चैदिक श्रीर तौकिक साहित्य तथा इतर श्राधारों का खासा मथन करके अरि शास्त्रक चाल्य चर्चा स्टब्स आपाचा माना माना आहा अपने साधार विवरणों में सिकन्दर पूर्व भारतीय इतिहास का पूज्य कथन किया है। इनमें से पार्जिटर ने तो पूरा समय लिया है, किन्तु प्रधान ने रामचन्द्र से महाभारतीय युद्ध तक का विवरण उठाकर उसे खुब हद कर दिया है, अथव राथ चौधरी ने महाभारतीय युद्ध से गुम काल तक का इतिहास लेकर उसे बुद्ध काल पर्यन्त बहुत दृढ़ बनाया है। सिकन्दर से इघर का इतिहास आपने बहुत संदेप में कहा है किन्तु वह इतर अनेक प्रन्थों में विस्तार पूर्वक मिलता है। फल यह है कि रामचन्द्र से गौतम बुद्ध तक के समय का इतिहास इन दोनों लेखकों के द्वारा बहुत कुछ पुष्ट हो गया है। ऐसे प्राचीन विषय पर मतभेद बना ही रहेगा, क्योंकि अनेकानेक आधारों तथा अर्था के सहारे नवीन

कथन होते ही रहेंगे, फिन्तु प्रधान और राय चौधरी के परिश्रमों से रामचन्द्र सं इधर वाला सन्दिग्धं इतिहास बहुत कुछ हट हो गया है। इन दोनों महारायों ने अपने कथनों के आधारों को प्रचुरता पूर्वक लिख दिया है। पार्जिटर महोदय ने भी आधार बसी प्रचुरता से लिखे हैं, किन्तु उन्होंने अयोध्या के मानव कुल की वंशावली में जो प्रायः २६ नाम पौराणिक सम्पादकों की भूल से रामचन्द्र के पूर्व या पश्चात् वाली थिरादरी की नामावली से उठकर पूर्वपुरुपों की गणना में आ गये हैं, उन्हें अलग नहीं कर पाया, घरन इन २६ नामों के इस वंशा-वली में अनुचित प्रकारेण यह जाने से सारी सम सामयिक ऐल वंशा-विलयों की अधूरी मानकर उनके पूर्व पुरुषों की दस बारह नामा-वित्वयों से चौबीस पश्चीस नाम छूटे हुये निराधार समना। इस कारख से उनके सम सामधिक फथनों में स्वभावशः बहुत से भ्रम पड़ गये हैं। चन्हें इसी कारण से अनेकानेक चरिएकों और विश्वामित्रों के अस्तित्व की निराधार कल्पना करनी पढ़ी है। इसिलिये यद्यपि बन्होंने वंशा-षितयाँ वैवस्वत मनु से अन्त पर्यन्त दी हैं, तो भी वे स्थान स्थान पर धमासमहं हैं। इत सब बातों पर ध्यान देने से निश्चय होता है कि बुद्ध से राम-

पन्द्र तक के समय की नामायिकार्य तो हद हैं, किन्तु वैयस्यत महा स रामपन्द्र तक के समय वाले पंरा युक्तों पर अब तक उतनी हदता नहीं आई है। इसिकिये हमें चंशायिकार्यों के इस माग पर विशेष झान-बीन करनी पड़ी है। वैयस्यत महा से पूर्व वाले जो के और मन्यन्तर हैं, उनमें से स्वायम्भुन मन्यन्तर की वंशायली तो प्राय: सभी पुराशों में है, किन्तु इतर पांचों मनुकों में से चार के चंश माश झात हैं तथा चाइत्य महा का चंशा युक्त यद्यपि दिया हुआ है, तथापि है वह अध्युरा। यह पुराशों से प्रकट है कि ये पांची महु स्वायम्भुन महा के ही चंशधर थे। इन इलॉ मन्यन्तरों का पार्जिटर महादय न न तो वियरण लिखा है, न वंश युक्त। प्रधान और राय चोधरी के वियय रामचन्द्र से पहले जाते ही नहीं, सो उनके द्वारा इन मन्यन्तर कालों का कथन न होना स्वामाधिक ही है। इसने मन्यन्तरों के समयों का भी वियरण, जहाँ तक पुराणों में मिलता है वहां वक हे ही दिया है। इस काल को

```
वृष्ट १६२ तथा १६९-७१ Pargiter, Dr. Roy Chaudhri,
               Dr Pradhan,
प्रष्ट २८ तथा ७२ स्वायम्भूव मन्-प्रियन्नत
                                                 २७ विषम्प्योति
" ७७-९ स्वारोचिप, उत्तम, तामस श्रीर रैयत
" ७९ चातुप मनु नं० ३६
                                                 प्रथ दत
 " ३० हरिश्चन्द्र
" ३१ सगर
 " ३७ सुदास
 " ४१ विश्वामित्र, कान्यकुरुत काशी शास्त्रा
 " ५१ मोहंजोदड़ो, हड्पा
 <sup>1</sup> ७२ स्वायम्भुव सन्वन्तर

 ११३-६ वेदों का समय

 " १६१ समय निरूपश
 " १६३ राम के समय का राज चक
 <sup>11</sup> १६७ द्वापर का राजचक
 " १८३ मनुरामचन्द्र काल
 " १९५ हरिश्चन्द्र वंश
 " २०० सगर वंश
 <sup>1)</sup> २०२ दक्षिण कोशल वंश
 " २०७ सूर्य्य वंशी वैदिक References
 " २१० पीरव वंश
 " २२८ यद वंश
 " २४४ त्रेतायुग का सम्मिलित विवरण
  " 382 References
 " २५३ भगवान रामचन्द्र
 " २७६ द्वापर पूर्वाद
```

" ३५३ चादिम कलिकाल " ३७० सोलह रियासर्वे " ३८२ प्रजातन्त्र रियासर्वे

# भारतवृषे का इतिहास

# पहला ग्रध्याय

#### भूगोल एवं श्रन्य जानने योग्य बातें ।

भारतवर्ष पृशिया महाद्वीप के तीन दानियात्य प्रायद्वीपों में से एक है। इसका क्षेत्रफल ,१८,०२,६२९ वर्गमील है और १९३१ में इसकी जन-सुंख्या बर्मा छोड कर ३३,८३,४०,९०० थी। उत्तर से दिल्ए तक प्रसान वाला आहा, गूर रन्द्र-१३० २००० मोल है और जीवन इसकी यही से वही साम्या १९०० मोल है और जीवन इसकी यही स्वादेश से बहुद करके इतनी ही है। इसके वनर में हिमांचल नामक आरी पड़ांड़ है, विजय में हिमांचल नामक आरी पड़ांड़, तथा पुरिचम में सकेद कहि, सुलेंमान पढ़ांड़, क्योंचित एवं अर्थन के समुद्र हिमालय पड़ांड़ गाथा १,४०० मील स्वाद्र हो पड़ांड़ राज्य है।४०० मील स्वाद्र हो रहांड़ राज्य है।४०० मील त्तर्वा और २०० सीत बीड़ा है । इसकी क्रवाई बहुषा २०,००० फीट क ताममा है और कहीं कहीं इससे भी अधिक है यहाँ एक कि जैंची में कुंची चोटो गीरोरांकर २९,००२ कोट क्रवा है है इसकी अन्य केंची चीटियों के पहाड़ कि चिन्ना, शैलागिर, नन्दादेवी और नेगा पवत कहलाते हैं। इस पहाड़ में कह देश बसे हैं जिनमें करमीर, गृहचील, तित्वत नेपाल, भूटान और शिक्षम की ग्रुक्ता है। तिव्यत का सम्बन्ध प्राचीनकाल से भारत से न रहकरें चीन से रहा है और शेष चयरोक प्राचीनकाल से भारत से संस्कृत रहें आये हैं। दिसाचल की इहदरा जानतीय देश भारत से संस्कृत रहें आये हैं। दिसाचल की इहदरा तम्बाई वर्क से दुकी रहती हैं। इसीलिय इसका नाम दिमालय पड़ा। इसका जल बायु पारवात्य देशों के समान ठंडा एवं स्वास्त्यकर है। यहाँ के रहने वाले मारवीय शेष श्रातों के निवासियों से गोरे भी हैं। यहाँ केसर, मुगंगद, परमीने चादि को अच्छा ज्यापार होता है।

भारत में हिमालय के श्राविरिक विन्न्याचल, पूर्वी घाट, परिचर्मी-पाट, नीलिगिरि श्रादि पहाइ हैं । हिमाचल पर एक छोटा सा ज्वाला-मुखी भी है और सीवाकुण्ड श्रादि कुछ गरम जल के सोते हैं । भारत में निदया बड़ी श्रीर लम्बी हैं। इनमें सिन्धु, सतक्षज, ज्यास, राबी, चताब, मेलाम; सरस्वती, गंगा, जमुना, सरजु, गोमती, गण्डक, घसान, पम्बल, केन, सोत, महापुत्र, महानदी, गोदावरी, कुटप्ण, कावेरी, नर्मदा और तानी की मुख्यता है। भारतीय निदयों में गंगा, सिन्धु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, गोमती, चर्मेयवती ( चंदल ), हिग्ना, वेवचती, महानदी श्रीर गण्डकी विरोप पुनीव समम्ही जाती हैं।

भारत के इस समय दो मुख्य भाग हैं अर्थात अंग्रेजी-राज्य और देशी रियासतें। धर्मा अब भारत का भाग नहीं है। देशी रियासतें भी अङ्गरेजी रहा में हैं किन्तु नैपाल, भूटान और तिब्बत स्वतन्त्र हैं। कॅंगरेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन का भार भारत सचिव की सोंपा गया है, जिनका उत्तरदायित्व अँगरेखी पार्लीमेंट की है जिसके हाथ में उनको बहाली तथा बर्ख़ास्तगी है। इन्हीं की सलाह से ब्रिटेन के बादशाह भारत का शासन करते हैं। भारत में सम्राट् के प्रतिनिधि स्वरूप एक वाइसराय नियुक्त रहते हैं जिन्हें बड़े लाट कहते हैं। एक बाइसराय प्राय: पांच वर्ष तक रहता है। उनकी दो सभायें हैं। बढ़े लाट का एक मिन्त्रमंडल भी है। आईन इन्हीं सभाश्रों की सम्मति से बनता है और और भी कई बातों में इन्हें मुख्य मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। अँगरेखी भारत में इस काल १६ प्रांत हैं. श्रयात मद्रास, बम्बई, बङ्गाल, युक्तप्रांत, पञ्जाब, बिहार, मध्यदेश व बरार, आसाम, बायव्य सीमाप्रान्त, सिंघ, उड़ीसा, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग, चन्नोचिस्तान, दिल्ली और अंडमन नीकोबार टापू। उपर्युक्त प्रथम ११ पान्तों के शासक एक एक गवर्नर हैं। शेष छोटे छाटे पान्तों का प्रथक प्रथम्य है। प्रत्येक प्रान्त में कई जिले हैं जिनके शासक जिला अफसर कहलाते हैं। सारे बिटिश भारत में प्राय: २६७ जिले हैं। प्रति गवर्नर के यहाँ भी एक सभा तथा मन्त्रिमण्डल है।

देशी भारत में प्राय: ७०० रियासर्ते हैं जिनमें हैदराबाद, वज़ैदा, मैसूर, व्याक्षियर, कश्मीर, वदयपुर, ट्रायंकोर, इन्दौर, जयपुर, पटिवाला, कोल्हापुर, जोधपुर, भरतपुर, मूगाल, भाऊनगर, अललपर, रीवां, आदि की प्रधानता है। इन रियासर्तों को ध्यन्तरंग शास्त्र में बहुत करके स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु ये बाहरी रियासर्तों से सन्धि वश्रद खादि नहीं कर सकतीं।

#### मुख्य मान्तों एवं रियासतों का क्षेत्रफल तया सन् १९३१ की जनसंख्या नीचे दी जाती हैं:---

| नाम प्रान्त या रि | यासत | रक्बा बर्गमीलों में | सन् १९३१ की<br>जनसंख्या |
|-------------------|------|---------------------|-------------------------|
| षङ्गात            | ***  | <b>७८,९९९</b>       | ८,१७,१३७६९              |
| विदार चड़ीसा      | ***  | ८३, १८१             | ३,७६,७६,५७६             |
| बंबई सिंघ         |      | १,२३,०६४            | २,१८,५४,८४१             |
| मध्यदेश बरार      |      | ८१,३९९              | १,५५,०७,७२३             |
| मद्रास            | •••  | १,४२,३३०            | ४,६५,७५,६७०             |
| पंजाव             | ***  | 99,009              | २,३५,८०,८५२             |
| युक्तमान्त        | ***  | १,०७,२६७            | 8,08,00,443             |
| देशी रियासर्ते    |      | भारत का श्राय: २/५  | ८,१७,१३,७६९             |
| योग भारत का       |      | १८०२६२९             | ₹₹,८₹,४०,९०७            |

देशी भारत फैलाव में भारत का प्राय: ६ है और जनसंख्या में ६। समेस्त भारत का फैलाव १८ लाख वर्गमील उ.पर लिखा जा चुका है। इसमें से ५,०९,५५५ वर्गमीलों में देशी रियासर्वे हैं। भारतवर्ष एक प्रकार से संभार भार की सार्याश है। इसमें सभी प्रकार की जलवायु है और दुनिया भर की प्रायः सारी बखुर्य मही कहीं ज कहीं पाई जाती है। भारत पहाड़ों तथा समुद्रा होता सारी दुनिया से पृथक सा है। इसमें घुमने के लिये खेंबर, बोलन घाटियां क्षादि मानो फाटक हैं। इन्हों मानों से समय समय पर यहीं कहें जादियों आहें, जायोंने कार्य, सीदियन, राक, कुशात, हूण और सुसतुमान। इनमें में अब कार्य और सुसतमान हो प्रयन्त गये हैं, तथा शेष जातियाँ और माउत के आदिम निवासी आयों में ही मिल गये हैं। आसाम तथा तिव्यत की ओर से भी भारत में आने के मार्ग हैं किन्तु इन मार्गों से आर्थ तथा कुछ मंगील जातियों की छोद कर भारत में कोई विजयिनी घारा आई नहीं। सूरोपीय जातियाँ समुद्र मार्गे द्वारा दिल्ला से आई। पहले विजयिनी जातियाँ उत्तर से प्रारम्भ होकर दक्षिण तक फैलती थीं किन्तु मुरोपीय जातियाँ दक्षिण से चल कर उत्तर फैलों। दिमालय पहाड़ ने हमारे लिये हजारों वर्षों तक एकं दुंगीने दुंगी का काम दिया और आजे भी दे रहा है। संसार के सभी पहाड़ों से यह ऊँचा है। रत्तक होने के अतिरिक्त मेवों को रोक कर हमारे लिये जलपद भी है। भूगभे विद्या विशारदों ने जाता है कि किसी समय यही हिमालय पहाड़ समुद्र का पदा था। जो जो बात समुद्र के पेंदे में मिलती हैं वही हिमालय के ऊँचे से ऊँचे शिखरों पर पाई जाती हैं। जानी गया है कि प्राचीनकाल में दक्षिणी भारत ही देश था और शेष समुद्र का पेंदा। दक्षिणी भारत से लेकर महागास्कर तथा पूर्वी अकरीका तक खुला हुआ मूथाग था। जिस प्रकार के जीवजनत में महागास्कर श्रीर पूर्वी अकरीका में पाय जाते हैं तथा पृथ्वी के छोन्यें देशों में नहीं मिलते, वे भी दिचणी भारत में वर्तमान हैं। इन्हीं बाता पर्व अन्य कारणों से जाना गया है कि पूर्वी अफरीका तथा दक्किया भारत कभी एक देश था। समय के साथ समुद्रीय पेंदे का उतार पढान आरम्म हुआ और धोरे पूर्वी खज़रीका तथा दिल्ली मारत के धोच को भूमि समुद्र गर्म में लीन होगई एवं हिमार्चल संतर्गर गर्म से इंतना उंचा बठ गया। पूर्वी बल्लीका से दिल्ली मारत प्रवेत्त समुद्र के नीचे अय भी पृथ्वी की एक ऊँची रीड़ सी धनी है जी दीनाणी धूंब के

बंकीलें देंदे पानों की चंतर की जोर्र न छाने देकर चंतर की जलंबायुं ताट्स टेंडा नहीं होने देती। हिमाचल जीर्र विज्ञिणी ऑस्स के बीच में किंदे भी सेमुंद्र भरा बहा, किंन्द्र वह प्रश्ली भी घोरे घोरे चंदती गई तथा सिन्यू, गंगा, उनुना, बहायुवा, धांघरा जादि नीदिया होरी लोई हुँदे मिंट्री यहीं जमती गई, यहाँ तक कि समुद्र बंगालें की खाड़ी तेक देकेंल दिया गंथा जीर पूरा देश बंगकर तैयार हो गंया। गंगा जी के मुंद्रीने पर सुन्दरकन के पास खंब भी नई भूमि निक्लंती जाती है। पंक संगय वह थी कि भण्य यूरोज तथा मध्य पंत्राया में मोरी संस्त्र कहराता था,। धोरे घोरे बहाँ की भी भूमि चंदकर जमेंनी जादि देशें बन गये। इसी मंसुद्र के विषये में छोया संमान हुळ हुळ कंधन प्रांचीन पंधी मांची काहि है।

मारत में तीन ऋतुएँ वर्णन हैं अर्थात जाना, गर्मी और बस्ति। कार्तिक से आधे फाल्गुन वर्क जोड़ा संमक्ती जीती है, चैत्र से आयाद तक गर्मी क्रीर श्रीवर्ण से ववार तक वर्षा। मुख्य वैसीती महीने सीवन भारों हैं। मार्च में भी प्राय: १५ दिन बसीव होती है। भारतवर्ष में फितने ही देशो तथा बिदेशी संवत बीड़े या बेंडुत प्रचेतित हैं। विरोपतः विकानी सर्वत् , सन् ईस्वी एवं शाक्षिवाइने शांके का केंथिक प्रचार है। धर्म कार्य संकल्पाद में से दिन सेवत का हवाली दिया जीता है। ग्रेमि संस्कृत्यों हिसांब के काराजों में के सेवी सेवेत पूर्व भारत में प्राप्तिः लिखा जाता है। विकर्म सबत् बोर्ट वर्ष है और शक सेवंत सौर। अधिकीश भरितनिवासी हिन्दू हैं जिनके संबद्धिसार द्वीरिका, बेदरीनाथ, जगुर्माभ श्रीर सेतुंबन्ध रामेश्वर चारों दिशांश्री में चार धाम हैं तथीं चर्याच्या, मधुरा, हरिद्वार, काशी, कीची, उंजीन खीर देरिका सप्त पुरियों में हैं। ये दंशी स्थान परम पनिज माने जाते हैं। धीरते में १५ उत्तर मुंदा ने देशा त्यान परम पायत आत है। सिंह साह मुंहें हैं विश्व हैं। इसे विश्वलार्थि पूर्णीवेंबर, बहरीनाय, केराताय, बैरानाय, केराताय, बैरानाय, केराताय, केरात्य, केराताय, केराताय,

्धान्य में पूर्वी देशों में चीर्वर्स की प्रधानता है। शेंप मीर्स में क्षेत्र पुरुष विशेषत्वी मेहूँ का व्यवहार करते हैं। और सींधार्रण सीम जी, जुबार, चेनी, बोजरी खाहि का। 'खिकीरा सीम मीर्स मेही खाते।

भारत में हजारों प्रकार के पाये जाते हैं। प्राचीनकाल में सुगन्धित पुच्यों ही की महिमा थी किन्तु खब योरोपीय लोगों की देखा देखी सुन्दर निर्गन्थ पुष्पों का भी माहात्म्य वढ़ रहा है। मृदुल स्वभाव भार-तीयों का मुख्य गुरा है। प्राचीन काल से इनमें धर्म का बड़ा मान रहा है। यहाँ के धर्मों में हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुसल्मान श्रीर ईसाई मतों की प्रधानता है। वेद हमारे परम पूज्य और प्राचीन प्रंथ हैं। बौद्धों का धर्म -प्रत्य त्रिपिटक है, मुसल्मानों का कुरान और ईसाइयों का बाइनुल।

हिन्दू मत के मुख्य आधार खरूप कृष्ण द्वैपायन ज्यास, बादरायण ज्यास तथा शंकराचार्य हैं, बौद्ध मत के गौतम बुद्ध, मुसल्मानों के मुहन्मद, ईसाइयों के जीजस काइस्ट, तथा जैनों के आदि नाय।

भारतवर्ष इस काल ८ जातियों का मिश्रण स्पल है। इसने प्राचीनकाल से नवागन्तुकों का आदर किया है। फिर भी अद्यपर्यन्त इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आयों का पड़ा है क्योंकि उन्होंने न केवत आदिम निवासियों के। अपनाया वरन् सीदियनों, शंकों, कुशानों और हुणों का भी अपना बना कर सारे देश में एकता स्थापित की। श्रंपेजों के पूर्व सारा भारत कभी एक शासनाधीन नहीं रहा । वंगातियों पंजािबयों, कैराकों, महाराष्ट्रों और मद्रासियों में इतना श्रांतर है कि उन्हें कोई एक जािव के मनुष्य नहीं कह सकता। उनकी सुरत शकत, पहिनाव बढ़ाव, बाली भाषा सभी कुछ भिन्न हैं और राजनैतिक भिन्नता भी उनमें कम नहीं है। सब के इतिहास अलग अलग हैं और सब के देशों में एक दूसरे से पृथ्वी आकाश का अन्तर है। एक जल प्रधान है तो दूसरा रेगिस्तान, एक समधल है तो दूसरा पहाड़ी, एक की

पृथ्वी ताल है तो दूसरे की काली, एक अनि के समान तपता है तो द्सरा हिम के समान गलानेवाला है। इन सब भिन्नताओं के होते हुये भी इन सब प्रान्तों में भारतीयता क्या है सो बहुत से विदेशी पण्डित नहीं जान पाते, किन्तु इन मिन्नताओं को रखते हुए भी इन सब प्रान्तों में ऐक्य धर्म, सम्यता और विचारों का है। भारतीयता का मुख्य साधन हमारे सारे प्रान्तों की सम्यता एवं विचारों का साम्य है। देश में २००० शासक होते हुए मी बिना किसी लेजिस्लेटिव फौनिसल के

विज्ञानेश्वर की मिताज्ञरा को सभी शिरोपार्थ मानते आये हैं। यदि कुरुज्ञेन के दैपायन ज्यास एक प्रधान ज्ञाचार्य थेती ठेठ दिन्न के शंकरानार्थे
दूसरे। उत्तरी गौतम और दाजिखात्य ज्ञापस्त्व के कथन समभाव
से सारे देश में माने गये और लोगों ने यह जानने की कभी इच्छा
त की कि यह जिस्स प्रान्त के निवासी थे। शेपनाग, कारमीरी
सम्मट और कान्यकुठभीय भरत समभाव से काज्याचार्य माने गये हैं।
जनकी जातीय मिल्रवा से किसी प्रान्त ने उनके कथनों में खलद्वा न
दिखलाई। वेदों, हाक्षणों, सूत्रों, स्ट्रवियों, और पुरायों का सभी कई
समभाव से मान होता ज्ञाया है। ज्ञात यदि राजनैतिक सन्वन्य,
माषा और जल्वायु डमें पूरी एकता नहीं देते, तो सम्यवा और
विचार सान्य उसके पूर्ण सहायक हैं। इन्हीं वार्वो पर मारत की
भारतीयता निर्भर है। जाशा है क ज्ञागे के प्रहायकोकन से इन कथनों
के पुढ़ी करणा में कुछ विचार मिल्लिंग।
हमारा भारत एक ऐसा ज्ञानीचा देश है जो एक साथ ही हुढ़

श्रीर बालक • है। प्राचीन सभ्यता की बन्नति प्रदर्शन में यह युद्ध भारत है किन्तु वर्तमानकाल की पारचात्य सभ्यता के लिये. कला कीशल और ज्यापारिक गरिमाओं के विचार से, यही बुढ़ा आज फल याल भारत हो रहा है। पयफेन सी रवेत पगड़ी के साथ अब इस सलमे सिवार की टोपी भी पसंद अपने लगी है। धार्मिक विचारों तथा दर्शनशास्त्रों में यह आज आधी दुनिया का गुरु है और रोपार्द्ध भी थोड़े ही दिनों में इसका महत्व मानती हुई देख पहती है। राजनैतिक उन्नति भी इसने ८वीं शताब्दी पर्यन्त सब से अच्छी की किन्तु पीछे समय के बलट फेर से इसने अपना पाठ मुला दिया और भाव बाल भारत हो कर पाश्चात्य राजनैतिक प्रगाली की मवेशिका परी ज्ञा में उत्तीर्ण होने का यल कर रहा है। कला कौशल और व्यापार में भी यही आशा है कि यह बुद्ध वालक थीड़े ही दिनों में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त होगा। अङ्गरेजों के सम्बन्ध से इसने थांडे ही दिनों में नवीन विचारों में भी अच्छी उत्रवि करती है और श्राम भी उत्तरात्तर वृद्धि की श्राशा है। इन दिनों थीड़े ही वर्षों से उन्नति की धारा इस वेग के साथ प्रवाहित हो रही है कि जिससे शीघ सारे देश के आप्याधित होजाने की हढ़ आशा है।

## दूसरा ऋध्याय

# : भारतीय इतिहास के श्राघार

विनर्सेट स्मिथ महाशय ने भारतीय इतिहास के आधारों को पार भागों में विभक्त किया है, अर्थात् स्वदेशी प्रथ, विदेशियों की रचनाएँ, , पापाण जिपि, सिक्के, आदि और सम सामयिक ऐतिहासिक प्रत्य। , इन दिनों ,मोहं जोदड़ो बौर हड़प्पा की खादाइयों से भी प्रमोत्क्रघ्ट ्रहेतिहासिक मसाला प्राप्त हुन्ना है। स्वदेशी प्रयों में स्मिय ने राज-अतिकारात ने ने जाता है। वरिक्षणी, महाभारत, रामायण, जैन पुस्तक, जातक और अन्य बौद-पुस्तकें, जंका के पाली में ऐतिहासिक प्रन्थ, पुराण आदि का वर्णन किया है। राजतरिङ्गणी १२वों शताब्दी का प्रन्थ है और स्मिथ साहब का विचार है कि उसमें कथित समय ले थोड़े ही पहले का वर्णन देतिहासिक सत्यता रखता है, शेष अनिश्चित है। कई महारायों ने व्याकृरण एवं झन्य अन्यों के साधारण वर्णनों से इतिहास की पुष्टि व्याकृत्य पत्र जन्म नाचा ग्राचाराय चया त वाराधा का उत्ति को है। ऐसे क्रोक वर्णन खोज निकाल गए हैं जिनसे इतिहास की मारी पुष्टि हुई है। मुख्यतया जैन और जातक प्रन्यों से सातयीं वा कुठबी शताब्दी बीठ सोठ का अच्छा चित्र मिलता है। लेका के छुठबा शताब्दा बार सार का अच्छा । पत्र स्विचा है। वह तीसरी चौथी स्वाताब्दी के हैं। विद्वान लोग बायु, ब्रह्माण्ड, हरिबरा, पद्म और महात्वर प्रशाबदी के हैं। विद्वान लोग बायु, ब्रह्माण्ड, हरिबरा, पद्म और मिस्य पुराणों को विरोध प्रमाख मानते हैं। स्मिय महाराय छुठी श्रावाच्दी बीर सीर से धेरीबहासिक काल मानते हैं, चससे पहले से नहीं। इसितए आप वेदीं और बाहास मंथीं का हवाला नहीं देते। वास्त्रव में वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों श्रीर स्पृतियों से भी बहुत कुछ चित्रहासिक मसाला वेपलव्य होता है, किन्तु इनसे सन् संवर्गों का प्रावहातिक भुवाला उन्हरूप क्या के निर्देश की ऐतिहासिक काल से निकाल बाला है। हमारी समुम में ६०० बी० सी० से ही भारत का वर्णन बहुत अधूरा है, ज्योंकि हिन्दुओं की बाल्तिक महत्ता इसके पहले ही बहुत रही है। आपने महामारत और हिर्मश पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, यदापि इन अंथों से भी इतिहास लेखक को बहुत वही सहायवा मिलती है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक सेक हानत महाशय ने महाभारत के मृलक्ष्य को बौद्धकाल से भी पुराना माना है। तिलाक सहाशय ने भी पुरान माना है। तिलाक सहाशय ने भी पुरान माना है। तिलाक प्रमाण दिये हैं। पार्डिटर महाशय ने पुरागों पर अच्छा अन किया है। पुराणों की प्राचीनता आपने मानी है। हम इन अन्थों को भी बहुत करके प्रमाणनीय मानते हैं। सिमध महाशय का भी मत है कि योरोपीय लेखकों ने पुराणों की खिलत से अधिक अवहेलना की है। विष्णु और मराय पुराणों ने मीव्यं तथा आन्ध्र धरानों का इतिहास यहुत करके शुद्ध दिया है। कैसा कि भूभिका में इमने तिल्ला है, संदिता, बाह्मण और सूत्र प्रन्य मृततः बहुण अवह कर के बाह्मण साहित्य के अंग हैं और पुराण मृततः बहुण अवहालण के।

विदेशी 'लेखकों में भारत का सब से पहला कथन कारस के वाइशाह हिस्टरक्स के पुत्र डिरयस ने परसेपुिलस जीर नल्हा स्त्रम में किया। इस दूसरे प्रन्य का समय ४८६ थीं० सी० है। इससे कुछ पीछ देशोंडोटस ने जीर भी कुछ जियक वर्यान किया। इस हम्में थीं० सी० में हुला। इसके थींड़े ही पीछे सीक्वर का समय ४८६ थीं० सी० में हुला। इसके थींड़े ही पीछे सीरिया और भिश्र के राजदूत मीर्च्य-महाराजाओं के यहाँ पटना में रहते लगे। इन लोगों ने ज्यने विवर्ध झोड़े हैं जिनमें मेगास्थमीख का सर्व प्रचान है। दूसरी शालाव्ही के परियन का यर्यन भी अच्छा है। यह यूनान और इटली का राजसेवक था। पहली शालाव्ही की पीठ में भीनी लेखक सोमाचीन ने भारत का बहुत खच्छा वर्यन किया। १९९ में चीनी लेखक सोमाचीन ने भारत का बहुत खच्छा वर्यन किया। १९९ में चीनी यात्री कारियन बहुत ही उपयोगी हैं विशेष कर के द्यापत स्त्रम अपने साम के। इस यात्री ने मारत में शह वर्ष रह कर अपना अपने मारत में आये। इन होनों के कथन बहुत ही उपयोगी हैं विशेष कर के द्यापत साम के। इस यात्री ने मारत में १६ वर्ष रह कर अपना अनेमात में रहन किया वर्ष रहन करायन में साम के। इस यात्री ने मारत में १६ वर्ष रह कर अपना अनेमात में रहन वर्ष रहन करायन के साम की साम के पर की साम की सा

नामक एक चत्कुष्ट बौद्ध घन्यु निकला है जिस में प्राय: ३०० श्लोफों में प्राचीन से तत्कालीन पय्यन्त इतिहास कथित है। महमृद गजनमी के साथ अलग्रहनी नामक एक ऐमा अरवी पंडित आया था, जिसने म राज जुलारका सारत का वर्शन लिखा जो बहुत उपयोगी है। मुमलमानी ऐतिहासिक फ्रिश्ता व्यादि ने भी भारत का इतिहास रचा है किन्तु इन्होंने मुसलमानी वल बढ़ा हुआ कहने के विचार से हिन्दुओं का प्रताप घटा कर लिखा। बनियर मनूची आदिने भी मुगल भारत का झाँख देखा कथन किया चीर हाल में प्रोफेसर जहुन।य सरकार ने बोरहजीय का विराद इतिहास पाँच भागों में रचा है। पाश्चास्य विद्वानों में से सर विलियम जोग्स, कोलबुक, विल्सन, डा० मिलर, पार्जिटर, पिसेप, डा० घरनल, डा० फ्नीट, प्राफ्तेसर कीलहाने और रायत एशियाटिक सोसायटी तथा एशियाटिक सोसायटी आफ यङ्गाल, भारतीय विषयों पर प्रामाशिक माने जाते हैं।

शिला लेखों, ताम्रपत्रों, मिक्कों आदि से भारतीय इहिद्दास का बहुत विशद पता चला है । अशोक, समुद्रगुप्त आदि ने पापाएँ। पर अपने हाल खुदवार । द चएो भारत में ऐसी सामग्री यहुत प्रचुरता से मिलती है। प्राचीन प्रन्यों में भी इतिहास का वर्णन है, किन्तु इनसे अधिक बाम नहीं हुआ है क्योंकि इनमें से बहुतों में अस्पुक्ति की मात्रा बहुत क्रिषक है। कशमीरी प्रन्थ राजनरंगिएती भी बुद्ध क्रास्युक्ति पूर्ण है। राजतरिंगियों सन् ११४८ में लिखी गई। उसकी प्रस्यक्ष भूतें यह हैं कि उसमें बशीक का समय १२०० बी० सी० तथा मिहिर कुल का ८१८-७४८ बी॰ सी॰ लिखा है और रणादिस्य का भी समय सन् २२२-५२२ ई॰ द्यार्थीत ३०० वर्षों का दिया है। मिहिर कुल के पिता सोड़मन की मिहिर कुल के उपगंत ७ वी शतान्त्री का लिखा है। बाएफुत हर्पचरित्र जीर बिरुहण-कृत विक्रमाङ्कदेव चरित्र अच्छे प्रन्थ हैं । रामचरितम् में र्मगाली पाल राजाओं का वरान एवं जैन ग्रंथों में पश्चिमीय चालक्य राजकुल का कथन है। भारत में बहुत से संवत् होने के कारण यही का समय निरूपण एक कठिन काम है। कर्निचम ने बीस से ऊपर संवर्ती का वर्णन किया है। अलवरूनी ने १०३० ई० में विष्णा पराण में लिखित १८ पुराणों के नाम लिखे और कहा कि भारत का कीई किम बद्ध इतिहास नहीं है। बाएसट्ट ने ६२० के प्रत्य हर्षचिरत्र में भी १८ पुराएँ कहीं तथा छित्र, भागवत और इक्तद पुराएँ। का व्ववहार किया। "सिकिन्द के प्ररत्ग" नामक बीढ प्रत्य २०० ई० से प्रयस्त का है। इसमें भी पुराएँ। के किसी न किसी रूप का कथन आया है। द्वार राजाओं के समय में पुराएँ। को चहुत करके बक्तमान रूप मिला। उस समय कुछ घटा बढ़ा कर इनका जीगिंद्धार हुआ।

उपर्युक्त सामग्री के व्यविरिक्त बहुत से अन्य आधार भी मित्रते हैं। इनमें पृथ्वीराज रासा, बीसंखदेव रासी, परमाल रासी, टाड राजस्थान, गुजराती राष्ट्र माला जादि प्रधान हैं। सरकारी पन्य गजीटियरों में भी प्रायः प्रत्येक स्थान का इतिहास थोड़े में दे दिया गया है। राजपूनाने की रियासतों में भी चन्छे इतिहास-प्रन्थ उपलब्ध हैं विशेषतया मेवाइ तथा जैसलमेर में। इस के अतिरिक्त हिन्दी, मराठी, बंगला आदि के प्राचीन साहित्य पंथों में ऐतिहासिक सामग्री पच्रता से मिलती है। भारत में ऐतिहासिक सामगी की कमी नहीं है पर समय निरुपेश एवं चारपुक्ति और पत्तात पूर्ण वर्णनों से चित्र पैतिहासिक घटनावाँ का निकाजना कुछ कठिन काम है। मुसल-मानी लेखक अपने पत्त में खीं बतान करते हैं और हिन्दू रजवाड़े अपना प्रभाव बढ़ाकर लिखते हैं। कुछ हिन्दू धर्म प्रन्थ प्राचीन घटनाची को सास्तों वर्षों की प्राचानना देना चाहते हैं छौर युरोपीय लेखक प्राचीन से प्राचीन घटनाओं को कल की प्रमाणित करते हैं। इन सब फगड़ों से बचकर काई सर्वभान्य इतिहास जिखना बहुत सरक नहीं है। इसीकिए स्मिथ महाशय ने ६०० बी॰ सी० से ही पेतिहासिक काल माना है। इससे प्रथम वाले इतिहास के आधार स्यस्त बहुत करके हिन्दू धार्मिक और ऐतिहासिक मन्थ हो मिलते हैं। इनमें वेदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, सूत्रों, पुराणों आदि को प्रधानता है। चेदों में घटनाएँ घटा बढ़ा कर नहीं लिखी गयी हैं, घरन सच्चे और श्रामाश्चिक कथन उनमें पाये जाते हैं। यदि देवताओं के माहारम्य एवं प्रकट धार्मिक ऋत्युक्तियों को निकाल डालिये, ता वेदों का एक एक द्योत्तर सची ऐतिहासिक सामगी देता है। वस्तुतः वेदां का सब सं बड़ा मुल्य ऐतिहासिक है। फिर भी इतनी कठिनाई है, कि वेद इतिहास

g

कथन के लिए नहीं बनाये गये बरन् उनमें ऐतिहासिक सामगी अपा-संगिक प्रकार से है। उनके मुख्य विषय कुछ और ही हैं और उपमा, स्रुपक, उदाहरण, महिमा-कथन आदि के सहारे हम लोगों को ऐति-हासिक सामग्री वेदों में मिलती है। फिर भी इतनी बृटि रह जाती है कि पूरा ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता, वरन् उनके इशारे मात्र जपलब्ध हैं। वेदों में मनु, इत्वाकु, प्रथु, दिवोदास, सुदास, ययाति, यह, पुर, त्रेतन, राम्बर, धृत्र, नसुचि, बिल, पुरोचन, प्रहाद ज्ञादि सैकहों महारायों के नाम जाए हैं और बहुतों के सम्बन्ध में कुछ छुछ घटनाएँ भी लिखी हैं, किन्तु पूर्वापर कम, मिलित वर्णन ज्ञादि छुछ भी नहीं है। उनमें ऐतिहासिक रीति पर कुछ नहीं कहा गया है घरन स्कृट प्रकार से घटनाएँ कथित हैं।

यह बुटि माझल मन्यों में गायाओं द्वारा कुछ कुछ दूर की गयी है, किन्तु इनमें भी गाथाएँ हैं अप्रासंगिक मात्र, क्योंकि इतिहास से इतर विषयों की पुष्टि में वे स्फुट प्रकार से कही गयी हैं। शास्त्रों का कथन है कि ब्राह्मण अन्य भी वेद ही हैं। हमें इस क्यान पर सत प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा विषय घार्मिक नहीं है। इस संहिता मात्र को वेद कहेंगे और ब्राह्मणों को ब्राह्मण। सुत्रों और समृतियों में भी सामाजिक ज्ञान प्रदायिनी प्रचुर सामप्री मिलती है। सब से पहले ऐतिहासिक बन्ध जो, हमारे यहाँ लिखे गए वे पुराया हैं। ब्राह्मण प्रन्थों से ही धार्मिक विषयों की महिमा बढ़ने लगी । यह परिपाटी सुत्रों तथा स्मृतियों में बढ़ी श्रीर पुरागों में परा-काष्ट्रा को पहुँच गयी। जहाँ वेदों में मानुष जीवन सो से सवा सी वर्षों का माना गया और कोई मनुष्य अमर नहीं कहा गया, वहीं पुराओं में कहीं कहीं वह दश हजार वर्षों का होगया और कई मन्द्रय पुराणा म कहा कहा वह दरा हचार पना का स्वान्त आरोप में पुरान्य स्नाम कहे गए। इस एक भूल ने चौराशिक प्रस्थों के ऐतिहासिक मूल्य को शहुत पटा दिया है। देखने में पुराणों के कथन वेदों से टद्दतर स्मयच पूर्ण मिलते हैं, किन्तु संहिता का जो प्रत्येक राज्द टढ़ है, यही, असकी महत्ता है। रोष् वैदिक साहित्य भी इसी कारण से पुराणों की श्चपेत्ता अधिक मान्य है। गुप्त काल पर्य्यन्त पुराखों में सम्पादकों द्वारा घटाव बदाव हुये, जिससे उनका प्रत्येक माग वैदिक साहित्य के समान

प्रामाणिक नहीं है। इसलिए सत्यवा की जांच में सारा वैदिक साहित्य पौराणिक से दृढ़तर है। फिर मी पुराणों के शुद्ध कथन मान्य अवश्य हैं। उनमें सामग्री प्रचुर तथा अच्छी है। समय सम्बन्धी अभाव अवश्य कठिन आपत्ति है, किन्तु प्रसिद्ध राजधरानों के वंशवृत्त मिलाने से और समकालिक नामों के सहारे उनका पूर्वापर क्रम स्थिर करने से मोटे मोटे समय मिल जाते हैं जिनमें इतिहास का वर्णन हो सकता है। फिर भी 'प्रश्येक राज्य के सम्बन्ध में सन संवतों का ज्योरा खोज निकालना आभी तक आसाध्य समक पडता है। इसलिए चारिमकाल से ६०० बी० सी० तक के समय की हम भी अनैतिहासिक काल कहेंगे। अपने मंथ को ३ मागों में हमने विभक्त किया दे जिसमें पहला भाग यही अनैतिहासिक काल सन्बन्धी है. दूसरे भाग में ६०० बीठ सीठ से प्राय: १३१४ ई० तक का वर्णन होगा और तीसरे में १३१४ से अब तक का। हम ऊपर वेदों, ब्राह्मणों, सत्रों तथा पुराखों को इतिहासाधार कह आये हैं। कोई मन्य उसी समय के हतिहास का आधार हो सकता है जब कि वह बना हो या उससे बुद्ध पहले का । वेद, ब्राह्मण और सूत्र विशेषतया ब्राह्मणों द्वारा कहें और रचित किये गये। इस प्रकार यह वैदिक साहित्य यहुया माद्यस्य कृत है। पौरासिक साहित्य का मूल बहुधा चारसीं, स्तीं, मागघों चादि के द्वारा रिचत हुआ जैसा कि भूमिका में कहा गया है। इसके ज्यास कुतं पुरास्त तथा इतरों के चार सीमांसा मन्थ प्राचीन काल में बने। अब इस कुछ अन्य आधारों का "कथन फरके यह अध्याय समाप्त करेंगे।

#### **रा**क्टर राय चौघरी के विचार

ऐतिहासिक झान के लिए हमारे निम्नलिखित ग्रन्थ मान्य हैं:— श्र—परीक्षित के पीछे दढ़ किया हुश्चा हिन्दू साहित्य ।

१—चारों वेद, मुख्यतया खयवंबेद को खन्तिम पुस्तक । २—पतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय पतं खन्य प्राचीन ब्राह्मण मन्य । ३—बृहदारयक, छान्दोग्य, तथा खन्य प्राचीन चपनिषत् । था-विन्विसार के पीछे का हिन्दू साहित्य, रामायण, महाभारत, श्रीर पुराशमन्य।

इ-बिम्बिसार के पोछे का निश्चित कालीन हिंदू साहित्य। फोटिल्य कृत अर्थशास्त्र, पातंजिक महाभाष्य, पाणिनीय श्चप्टाध्यायी ।

ब्रै—बौद्ध सुत्त, विनय सुत्त तथा जातक प्रन्य । ये प्रायः शुंग पूर्व केहें । ' स—जैन ग्रन्थ ४५४ ई० में लिपिबद्ध हुए।

श्रीयुत पार्जिटर के विचारानुसार सूत पौराणिक हैं, मागध यंश युक्त के ज्ञाता तथा वन्दिन प्रशंसक । जहां इतिश्रुतिः लिखा रहता है वहाँ वेद से प्रयोजन है। व्यास ने पहले पुराया घनाई, फिर महाभारत, जिसका नाम उन्होंने जय रक्ला। वर्तमान पुराखों में वायु और बझाण्ड सबसे पुराने हैं। पहले ये दोनों एक थीं और पीछे दो हुई । उमभवस रोम हर्पण के पुत्र थे तथा छ: शिष्यों में पाँच माहाख थे। बायु के पीछे मलय, मझ और हरियंश बनी । पुराखक, पुराखित, पीरांखिक और वंशवित् प्राचीन हाल जानते थे। ब्युलरके अनुसार आपश्तन्य तीसरी शताब्दी बीठ सीठ में थे या डेढ़ दो सी वर्ष श्रीर पूर्व । वे भविष्यत श्रीर मत्स्य पुराणों से उद्धरण देते हैं, जिससे ये ५०० बी० सी० से पूर्व चली जाती हैं। भविष्य का प्रारम्भ शाम्ब से होता है। वायु पुराण अधिसीम कृष्ण को सुनाई गई। कौदिल्य कुत अर्थशास्त्र चीथी शताब्दी से पहली बी० सी० तक का है। इस समय पुराणें भली भाति ज्ञात और सर्वमान्य थों। पहली व्यास कृत पुराण पाण्डवों के समय बनी, तथा भागवत् नवी शताब्दी में। बायु, ब्रह्मारुड, हरिवश,पद्म स्त्रीर सरस्य पुरागा बीरों से अधिक मान्य हैं। उनमें मूल वृतान्त है। विष्णु पुराख में बौदों तथा जैतों के पराजय भी कथित है, जिससे वह ५०० ई० तक छा जाती है।

हाक्टर प्रधान के विचार

प्राचीन कथर्नों में सूत, मागव, पौराखिक, पुराखड़, पुराबित, गाथा श्रादि के विवरण श्राते हैं। पुराखें इस प्रकार हैं:—पहला क्यास

फ़त, दूसरे प्रथ मागघ नरेश सेनजित के समय के, तीसरे नन्दर्यश के समय के खौर चौथे गुप्त कालीन। भागवन बहुत पीछे की। बायु खन्य पुरालों से पहले की हैं।

#### इतर आधारों के अनुसार कयन

बागु अझारह और विच्छु पुराखों का कथन है कि व्यास ने वारों वेद पेल, वैरान्यायन, जैमिन और सुमन्तु को दिये। अमन्तर आख्यान, वर्षाख्यान, गाथा और करण जोकियाँ वाँटी। करण वाक्यों के आधार पर वन्होंने एक पुराख बनाई, तथा डसे एवं हतिहास को आपने शिष्य दोता हुए या तोस हुए को सिखलाया। रोम हथ्य ने उसको हर हार्षों में अपने तिन्त पर हरिया वा तोस हुए को सिखलाया। रोम हथ्य ने उसको हर ह्यों में अपने तिन्त पर शिष्य वा तोस हुए को पढ़ावा:—आनेय सुमति, कारयप कृतम्या, भरद्वाज, जन्त्रवर्षा, वार्थाय, कोर सांप्रायम । इनमें से कारयप साव्या, और शांशपायम । इनमें से कारयप साव्या, अत शांशपायम समझे पहली सहित रोमहर्ष या कुत थी। इनमें से शांशपायम की सहिता वानाई। पहली सहिता रोमहर्ष या कुत थी। इनमें से शांशपायम की सहिता को आकार नहीं विवा हुआ है, शेष सीनों सहितायं वार वार हुआर शोंशों की थीं।

### तीसरा ऋध्याय

#### भारतीय इतिहास का महत्व

कुछ इतिहासज्ञों ने लिखा है कि भारतीय इतिहास बहुत फीका है। इसमें बार बार एक बड़ा साम्राज्य कायम डोकर तथा कुछ दिन भारी रियासत चला कर टूट जाता है और विविध प्रान्तों में छोटी छोटी रियासतों में बँट कर छिन्न भिन्न हो जाता है। सुवास, रामचन्द्र, जरासन्ध, युधिष्ठिर, अजातशत्रु, बशोक, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त, शर्ववर्मन, हर्षवर्द्धन, जलाउद्दोन, औरंगजेव, माधवराव आदि जवस्य भारी सम्राट थे, किन्तु इन सब के पीछे समय पर देश की एकता क्षित्र भिन्न हों गयी और वह छोटो छोटो रियासतों में वॅडकर मांडलिक राजाओं से भर गया। एक दो नहीं बारह पन्द्रह बार ऐसे हरय देख कर भी स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि वल, प्रजा के अधिकार आदि 🖹 समय के साथ कोई विशेष पृद्धि न होने से यदि कोई आलोचक हमारे राजनैतिक इतिहास को फीका बनलाने तो इस उसे वकांलोचक नहीं कह सकेंगे। यह नहीं कि हमारे यहाँ श्वतन्त्रता आदि के विचार जरपन्न हुए ही नहीं और उनकी उन्नति का सूर्य कभी धमका ही नहीं, किन्तु किर भी इतना दुःख के साथ मानना पहेगा कि समय के साथ इन सुविचारों की समुचित उन्नति नहीं हुई, विशेषतया वारहवीं शताब्दी के पीछे ।

यदि हिन्दू राजाओं का प्राचीन इतिहास देखा जावे तो प्रत्यक्त प्रकट होगा कि "राजा कर सो न्याव, पाँसा पड़े सो दाँवग वाली कहावत हमारे यहाँ कभी चरिवार्य नहीं हुई। यहाँ राजा लोग सदैव समातन विचारों और धर्मों को मानवे रहे। खाज तक देशी रियासकों में प्रजा की जब क है कि "अय दुम नई नई बार्वे करने लगे। ग हाकिम लोग भी प्राय: ऐसे ही चत्तर देते हुये देखे जाते हैं कि "कीन नई करियति है ? समातन से का यही नाई चली आई है ?" प्राचीनवा का इवना मान है कि खंड में ब्याज तक लगान को रीति कहते हैं। यदि कहीं नेवते जावें तो जो साधारण मान मरातब होता है उसे दस्तूर कहते हैं।

हमारे यहाँ प्राचीन और नवीन राजाओं में से प्राय: किसी ने घर जानी मन मानी नहीं की । सब लोग लोक प्रचलित विचारों तथा श्राचारों पर शासन करते रहे । धार्मिक सहनशीलता इतनी रही है कि हिन्दू, जैन, बौद्धादि सभी हिल मिल कर एक ही जगह बने रहे श्रौर पारसी भी यहीं था वसे, किन्तु कभी धार्मिक महा संमाम नहीं हुए। सभी को अपने विचारों एवं आचारों पर चलने का पूरा अधिकार रहा । हमारे सभी प्रधान शासकों में से च्यशोक बड़ा धर्म फैनानेबाला था. किन्त उसने भी चौद्धों तथा बाह्यणों का सद्देव प्रायः समभाव से संस्कार किया और धर्म फैलाने में कभी बल का प्रयोग नहीं किया। यही दशा गुप्तवंशी हिन्दू-शासकों की रही.। प्रसिद्ध महाराज हर्पवर्द्धन का भी यही हाल था। केवल एक मात्र राजा बेन ऐसा हुआ जिसने अपने को ब्राह्मणों से पुजवाने की आजा प्रचारित की। उसकी प्रजा ही ने उसका वध कर डाला और फिर भी राज्य लोगन करके उसी के पुत्र प्रसिद्ध राजा पृथु की शासक बनाया, जिसने इस उत्तमता से राज्य किया कि घरणी उसी के नाम पर पृथ्वी कहलाने लगी। क़ातून धनाने के किये हमारे यहाँ राजा की कभी प्रयक्ष नहीं करना पढ़ता ें था और विद्वान बाह्मणों के रचे हुवे प्रन्थ अपनी भलाई अथच जोक-मान्यता के कारण राज्य समा में कानून की भाँति साने जाते थे। यही दशा पेरावाश्रों के राज्य तक में रही। इतनी भारी उन्नति प्राप्त फरने के लिए थोड़ी शिजा अथवा बोड़ा प्रभाव पर्याप्त नहीं हो सकता ।

योरोप तथा ध्यमेरिका में दास प्रथा चठाने के लिये भारी-भारी संप्राम हुए किन्तु हमारे यहाँ यह प्रथा कभी बलबती हुई ही नहीं! जितनी उनति हिन्दू राज्य ने शासन पद्धति, शजा-ख्यथिकार, रसतंत्रता श्रादि के विचारों में कर बी चतनी तस्कालिक किसी साप्राज्य ने पृष्टी-मंडल में नहीं कर पाई। यदि समय मिखता तो खन्य उनत देशों की भाँति भारत भी धारहवाँ शताब्दी के पीछे इन विचारों की इट करता, किन्तु हिन्दू मुसलमानों की सामाजिक एवं धार्मिक भिन्नता ऐसी पड़ गई कि प्रजा और राजा में एकता का भाव मुसलमानी राज्य में नहीं श्राया । इसी से मुसलमान लोग श्रपने को सदा विजयी समफते रहे श्रीर उनकी पाँच शताब्दियों में प्रजा के श्रधिकार समुचित प्रकारेण उन्नत नहीं हुए। यह दशा राजनैतिक विचारों एव श्राधिकारों की रही श्रीर एक प्रकार से कुछ फीकी कही जा सकती है, किन्तु श्रान्य बातों में भारतीय इतिहास फीका नहीं है। गौतम बुद्ध के पूर्व से हमारे यहाँ कुछ प्रजातन्त्र राज्य थे। ऐसे कुछ राज्य गुप्त काल तक चले। किसी देश की ऐतिहासिक गरिमा उसके द्वारा सांसारिक सभ्यता की उन्नति पर निर्भर है, अर्थात् इस उन्नति में उसने जितनी सहायता पहुँच।ई होगी उसी के अनुसार उसका इतिहास अच्छा अथवा बुरा कहा जावेगा। संस्कृत के इतिहास-लेखक मैकडानल महाशय ने इस विषय पर २० प्रुट्टों का एक अध्याय लिख कर भारत को बहुत बाधित किया है। उन्होंने दिखलाया है कि किन किन वातों में भारत ने सांसारिक सभ्यता को बर्द्धमान किया। उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ वर्धन करके तथ हम आगे बढ़ेंगे ।

हम आंग वहुंगा।

५०५ बीठ सीठ में रिकलिक्स नासक एक यूनानी भारत में आया
और उसने सिन्ध नदी पर नाव चलाई। उसके वर्धानों से हैरोडोटस
ने भारत का हाल जाना। ४८० बीठ सीठ में खर्कसीख जो सेना प्रीस
को ले गया उसमें भारतीय दल भी था। इस कारसी सेना का वर्धोन
इतिहास लेखक हैरोडोटस ने किया। सिकन्दर ने जय ३२५ बीठ सीठ
में भारत पर धावा किया तब यूनानियों ने मेलम और सिन्ध के बीच
जोगियों को देखा। यूनानी एलची मेगास्थनीख ३०५ बीठ सीठ के
वीछे छुद्ध साल पटना में रहा। उसने टा इन्डिक नामनी एक पुस्तक
लिखी जिसमें भारत का वर्धन किया। उसमें लिखा है कि दिन्दुस्तानी
लोग इन्द्र और गङ्का की पूजा करते थे। उसमें लेख से विदित है कि
उसके समय में सत्युग, त्रेता, द्वार और कलियुग के विचार टट्ट ही
सुके थे तथा विप्णु, रिाव एवं छुट्प का पुजन होता था। श्रान्तिम
पूजन मेगासनीख मथुरा में लिखता है। उसका यह भी कथन है कि
भारत में कोई दास न था। इधर कीटिल्यकुत व्यवशाख में तास करन है

.का विवरण इसी काल में है। इससे जान पड़ता है कि दास ये अवस्य किन्तु गएना में वे इनने कम ये तथा उनके माथ ऐसा सुक्यरहार था कि मेगासनीज को समाज में जनका व्यक्तित्व ही न समफ पड़ा। इसके यद प्राय: २०० वर्ष तक यूनानियों का खाना जाना भारत में रहा।

डिखोफिसास्टुमस नामक एक चूनानी का समय ५१ से ११० ई० तक का है। इसने लिखा कि हिन्दुस्तानी लोग-व्यवनी भाषा में होमर-छत इलियड के बीरों का गीत गाते हैं। इससे बसका प्रयोजन महा-भारत से समक पड़ता है. और जान पड़ता है कि यह लोग उस समय महाभारत की जानते थे। अहसूद राखनथी के जब धावे हुये तब उसके साथ छलवकती नामक एक पंडित खाया।

कुछ पादिर्शों ने श्रीकृष्ण सम्बन्धी बहुत सी घटनाओं को ईसा बालियों से मिलती देखकर कृष्ण पूजन की उरपति उन से मानी है, किन्तु कृष्ण पूजन मेगास्थनीज के समय भी चलता था, जिसके २०० वर्ष पोछे ईसा उरपज हुए । दूसरी शताब्दी दी० सी० में रिचत महामाध्य में लिखा है कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक भी खेले जाते थे। इन चालों से प्रकट है कि इंसा को जीवनी में घटना पर्णान पर कृष्ण की जीवनी का प्रभाव पड़ा है। वालकृष्ण पूजन पीछे का है और इनके विवरण में ईसाई क्यनों का खुख प्रभाव जासम्भव नंहीं है।

भारतीय पर यूनानी नाटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मैकडानक महाराय ने दिखलाया है। फिर भी यूनानी कोगों का मारत में यहुत खाना जाना या जिससे संभव है कि भारतीय का यूनानी नाटकों पर प्रभाव पढ़ा हो। शकुन्तका नाटक की प्रस्तावना के खाधार पर कृषिद्ध कर्भन किया गेटी ने फाउनट को जस्तावना चनायी। भारतीय मृत में तो की कथा कहा निया तथा उपन्यासों का प्रभाव योगि में सहुत खासिक कहा । छटवाँ ताटावरी में पंचतंत्र के समान यक योदा में यहुत खासिक रहा। छटवाँ ताटावरी में पंचतंत्र के समान यक योदा में यहुत खासिक रहा। छटवाँ ताटावरी में पंचतंत्र के समान यक योदा में कहा खानुवाद कारसी वैद्य परजोई ने पहलवी भाषा में सासानी पादशाह

२०

खुसरो अनुशारवाँ की आज्ञा से किया। यह बोद्ध प्रत्य और अनुवाद अव दोनों लुप हो गये हैं, किन्तु इस पहलवी पुत्तक का अनुवाद अरवी आपा में 2 वाँ शतान्दी में हुआ, जो अब भी प्रस्तुत है। इसका नाम कलैला दमना है। इसमें लिखा है कि बिदवा नामक एक हिन्दुस्तानी दाशिक ने एक दुष्ट राजा को भला बना दिया। विदवा विद्यापति या। इसी कलैला दमना से समय पर कारसी प्रत्य अनवार मुहेली निकला आर मध्य कालिक योगेप में अनेकानेक भाषाओं में कई प्रत्य रूप पे गये। हान्दीग्य उपितम् में भी ऐसी ही कहानियाँ पाई जाती हैं जिससे प्रकट है कि यह भारत में बहुत काल से प्रचलित या। रातर्य का लो भी योगेप में भारत में बहुत काल से प्रचलित या। कार्त का से लो योगेप में भारत से गया। इसे संस्कृत में चतुरंग कहते हैं, प्रयोक इसमें चतुरंग सेना होती हैं अर्थान रसी, गजी, इयसादी और पर्वाती।

दर्शन राश्च में भारत का प्रभाव यूनान पर बहुत पड़ा । प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक पिथेगुरस के प्राय: सभी सिद्धान्त , इस्टी राताब्दी ही। सी० से ही भारत में ज्ञात थे। जान पड़ता है कि पिथेगुरस ने फारस में हिन्दुम्तानियों से मिलकर वे सिद्धान्त जाने थे। प्लाटनस और उसके शिष्ट पारफी (२३२-३०५ ई०) के सिद्धान्तों में योग और सीए के प्रभाव पेड़ से पड़ते हैं। दूसरी और तीसरी राताब्दियों में ईसाई दर्शन शास्त्र पर सांख्य का प्रभाव पड़ा । १९ वी राताब्दी में इसाई न्दर्शन शास्त्र पर्दिन के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव देख पड़ते हैं।

विज्ञान में भी योरोप हिन्दुस्तान का थोड़ा ऋणी नहीं है। ब्याठवीं और नवीं शताब्दी में हिन्दुस्तानियों ने व्यर्ववालों को गणित एवं धीज-गणित सिखलाया। रेखागणित में कैन्टर महाशय के ब्रतुसार यूनानी विचारों और हमारे ग्रुव्व सूत्रों में इतना मेल है कि वे इन सूत्रों को सूनानों मन्यों पर आश्वित समम्बते हैं। कैन्टर महाशय गणित शास्त्र के ऐतिहासिक हैं और जिस मन्य को वे ग्रुव्व सूत्र का आधार मानते हैं बहु २०५ बी० सी० का है किन्तु हमारे ग्रुब्व सूत्र औत सूत्रों के ब्यह्न हैं जो ५०० बी० सी० से भी पुरान हैं। ब्यदः यूनानो रेखागणित का

शुल्य सूत्रों पर ही अवलम्बित होना सिद्ध होता है। ज्योतिए शास्त्र में भारतीय ऋषियों ने यूनान आदि से कुछ सहायता ली, जैसा कि हेली, होरा शास्त्र, रोमक सिद्धान्त आदि शहरों से भी प्रकट होता है। फिर हिन्दुस्तानियों ने स्वतन्त्र उन्नति बहुत की और इसका प्रभाव परिचम पर भी पड़ा है। ८वीं एवं ९वीं शताब्दी में भारतीयों ने इरहों को ज्योतिष विद्या सिखलाई और हिन्दू ज्योतिष प्रन्थों का अतुवाद अत्यो में हुआ । यथनाचार्य्य आदि प्राह्मण स्योतियी अत्य में हुये । बरादाद के ख़लीका ने कई बार हिन्दू ज्योतियाचार्यों को इस काम के लिये खपने यहाँ युलाया। आयुर्वेद में हिन्दुक्षों के कई मन्य खलीका बगदाद द्वारा ७ वीं शताब्दी के लगभग अयुदादित कराये गये। चरक खोर सुभुत के कई मन्य ८ वीं शताब्दी में खरबी में अनुवादित हुये। १० वीं शताब्दी का खरबी वैद्य आतरखी हनको प्रमाण स्वरूप तिखवा है। चरक महाराजा कनिष्क का राजवैद्य था। १७वीं शतान्दी तक जरनी जायुर्वेच इस योरोपीय साख्य का काघार स्वरूप रहा। "अरकी छायुर्वेचीय बन्धों के जो लैटिन में अनुवाद हुये उनमें चरक का नाम बहुधा खाया ज़िससे प्रकट है कि खरवी वैद्यागण चरक का बड़ा आदर करते थे। वर्तमान योरीप ने छुत्रिम नाफ का यनाना भारत से ही सीखा। जब सिकन्दर का घाषा दुवा तथ उसके वैद्य सपदंश निवारण नहीं कर सकते थे। इसलिये इस काम पर उसने भारतीय चैद्य रक्खे । अनेकानक योरापीय साहित्यिक भाष चौद्ध प्रन्थीं से निकले। यहाँ तक इस विषय पर जो विचार लिखे गये हैं वे मैकडा-नल महाशय के आधार पर हैं।

शाबू गंगाप्रसाद एम० ए० पेंशानर हेपुटी कलेक्टर युक्त प्रान्त ने "पानों के मूल स्त्रोत" (Fountainhead of Religion) नामक प्रत्येस पड़ी थिड़ना पूर्व के सिद्ध किया है कि संसार के सारे भारी धर्म अन्त • में वैदिक पर अध्वतन्त्रियत हैं। यह तो प्रकट ही है कि बौद्धमत वैदिक धर्म का सन्तान है। यानू साहय ने अकाट्य तकों से सिद्ध किया है कि मुसलमानो गत का आधार ईसाई है तवा ईसाई का बौद्ध। वे यहूदी का पारसी श्रीर इसका बैदिक मत आधार स्वस्त्र सिद्ध करते हैं।

थत: ऐसा प्रकट होता है कि संसार के सारे मत श्रन्त में बैदिक धर्म पर श्रयत्तम्बित हैं। जूरास्टर और आधहम के मत वैदिक पर श्रवत-वित माने जा सकते हैं अथवा कम से कम इन के मूल एक थे। ''जान दि वैपटिस्ट" ईसा के गुढ़ बौद सिद्धान्तों से आभिन्न थे। उन्हीं से ईसा ने बौद्ध मत जाना होगा। वायू साहब ने घहुत से बौद्ध कोर ईसाई सिढान्त एक ही जगह रख कर उनकी समानता दिखलाई है। रमेराचन्द्र दत्त ने दिखलाया है कि बौद्ध और हैसाई गिरजाओं में बहुत वड़ी समानता है। अवेहाू नामक ईसाई पादरी ने तिस्थत में जो बौद्ध रीतियाँ देखी, उनसे उसे ईसाई रीतियों की इतनी यही समानता देख पड़ी कि उसे जान पड़ा कि वे इस मत से ली गयीं, किन्तु इतिहास से सिद्ध हुआ है कि वह रीतियाँ ईसा के पूर्व से इसी प्रकार चली आयी हैं। इसिलये बौद मत का ही आधार स्वरूप होना सिद्ध होता है। ईसा से बहुत दिन पूर्व से बौद्धमत की एक शाखा पैलेस्टाइन में स्थापित थी। मध्य एशिया, सङ्का, बर्मा, विव्यत, चीन, जापान, स्याम चादि में भारतीय घौद्धमत फैला सो प्रत्यत्त ही है। वालगानदी पर जाष्ट्राखान में एक हिन्दू वस्ती श्रद्यापि वर्तमान है स्त्रीर कैश्पियन सागर के पश्चिमी तट पर हिन्दू क्राग्न मन्दिर बना हुआ है। मेक्सिको में एक हाथी के सरवाले मनुष्य रूपी देवता का पूजन होता था। हाल ही में वहाँ एक पत्थर की मूर्ति मिली, जो कदासित श्रीकृष्ण या गुद्धदेव की है। खतः भारत ने एक प्रकार से सारी दुनिया को धर्म सिखलाया, और मनुष्य जाति में आधी से अधिक आज भी सीधा सीघा भारती मत मानती है।

जो कोमलता, दयालुता, पर-दुख-हानीच्छा खादि भारतीय मत समुदाय ने सिखलायाँ, वे अन्यत्र देख नहीं पहतीं। कारीगरी भी हमारे यहाँ की जोकमान्य है। वाजमहत्त खाज भी संचार के सात खारवर्यों में गिना जाता है। इसी भांति कांची,भदुरा, खाँची, खजुराहा, मुवनेश्वर क एलीकेन्टा, अजेन्टा, इलोरा कार्जी खादि की कारीगरी खाज भी संसार को चिकत करती है। १७ वाँ शाताच्दी तक वंगाली कपढ़े की वारीकी योरोपीय महिलाओं को सुम्ब करती थी खोर उसका प्रचार रोकने को इङ्गलैण्ड में फ़ानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। कपड़े की बारीकी यहाँ बहुत प्राचीन काल से स्थिर थी। दर्शन शास्त्र का तो भारतवर्ष मानों केन्द्र

ही रहा है श्रीर यहाँ का साहित्य संस्कृत, प्राकृत एवं देशी भाषार्थ्या में घहुत ही प्रशंसास्पद है। ऋषियों तथा योगियों की यहाँ इतनी भरमार मची रही है कि इनका बाहुल्य उचित से बहुत श्रधिक कहां गया है। ऐसी ऐसी अनेकानेक अन्य वार्ते दिखलाई जा सकती हैं। अतः केवल पूर्ण राजनैतिक उन्नति न होने के कारण ही मारतीय इतिहास की फीका

फदना नहीं फथता जब कि उपरोक्त अन्य उझतियाँ इसे गौरव प्रदान करती हैं।

### चौथा ऋध्याय

#### पौराणिक राजवंश

पौराणिक इतिहास लिखने में सबसे बड़ा गड़बड़ सैन् संवर्ती का न मिलना है। किसी स्थिर सन् संवत् के अभाव में इस लोगों को अपनी कोर से बड़े बड़े समय एढ़ करके इतिहास लिखना पहता है। इन समयों के स्थिर फरने के लिये पीराणिक राजवंशों का ज्ञान आव-श्यक है। इसी के सहारे हम ऐतिहासिक काल स्थिर करेंगे। प्राचीन मनु, सूर्व्य तथा चन्द्र कुल के राजघरानी का वर्णन सभी पुराणों में श्राया है। उन्हीं का देख श्रीर मिलाकर यहाँ राजकुलों की पीढ़ियों का हाल कहा जावेगा। इन पीढ़ियों के कथन में यह गड़यड़ भी है कि कोई कुछ कह सकता है और कोई कुछ, क्योंकि प्रथक पुराणों में वीढियों की संख्या और नामों में बहुत कुछ अन्तर पहता है। उदा-हरण के लिये हम यहाँ उस राजवंश का हाल कहेंगे जो पुराणों में वैवस्वत मनु से चलकर सुमित्र पर समाप्त हुआ, जिसमें रामचन्द्र हुये श्रीर युधिष्ठिर के समय में राजा बृद्द्वल थे। इसकी पीढ़ियों की संख्या विविध मंथों के अनुसार इस तरह से है। यह संख्या वैवस्वत मनु से जोड़ी जाकर रामचन्द्र, बृहद्दल और सुमित्र तक दिखलाई जाती है।

| प्रस्थ               | मतु से राम-<br>चन्द्र तक<br>पीढ़ी | महु से<br>वृहद्वल तक | मतु से<br>सुमित्र तक | विवरण -                                |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| विष्णु पुरांग        | <b>E</b> \$                       | ९२                   | 846 .                | ्<br>इसमेंसुभित्रसुरथ<br>तक का नाम है, |
| शिव पुराण            | બદ્                               | ૮ર                   | 860                  | सुमित्र का नहीं।                       |
| भविष्य पुरास         | ६२                                | 98                   | ११९                  |                                        |
| { वारमीयीय<br>रामायण | 36                                | -                    | _                    | रामके आगे बंश<br>तहीं कहा गया।         |
| श्री भागवत           | Ęo                                | c6                   | ११५                  |                                        |

इस वक्त के देखने से प्रकट है कि रामायण को छोड़कर रोप सभी प्रम्थों की संख्याई पहुत मिलती हैं। रामायण में केवल ३६ नाम हैं। छुछ छोगों का विचार है कि वालभीकि महाराज ने पूरा पंरा पृष्ठ कहा सुख्य मुख्य साम ही दिये हैं। वाकी पारों प्रम्थों में नामों के लिखने में भी छुछ छुड़ अन्वतर है, अर्थात् कोई वसी नाम को छुछ ऊपर लिखता है और कोई नीचे। इसी तरह कोई वसी पीड़ी के लिये और से अनमित नाम देशा है। बहुत से राजाओं के कई नाम थे, जैसे एक श्रीकृत्या के ही नाम यदि गिनाये जावे यो बहुत यही संख्या हो जाये। इसिताये नहीं एक ही नाम में मेद है वहाँ प्रायः वसी राजा के कई नाम होने से ऐसा हुआ है। किर भी गुस्य मुख्य नाम सथ प्रम्थों में प्रक ही हैं और माम्ली नामों में भी बहुत थोड़ा भेद है। इसिताये प्यान पूर्वक पड़कर मानना पढ़ेगा कि छुछ प्रमुखें का गिलान करने से भी पीराध्यक राजयरा ययान में ऐसा गड़बड़ नहीं देख पड़ता कि छोड़ भी पीराध्यक राजयरा ययान में ऐसा गड़बड़ नहीं देख पड़ता कि छोड़े प्रनीय पुरुष उसे प्रामाखिक न माने। सुख पुराणों तथा अन्य प्रम्थों की गवाही जोड़ने से प्रावस्था हु खेंचते हैं।

पुराणों के लक्षण कहने में पंडितों ने पाँच मुख्य बातें मानी हैं जिनका वर्णन व्यन्य होगा। उनके ब्रमुसार जाँचने पर विष्णु पुराण एक बहुत हो माननीय मन्य ठहरता है। इसमें राजयंशों का कथन है भी बहुत व्यन्छा, बड़ा ब्रोर पूरी पीढ़ियों तक। यह मन्य कहने को तो विष्णु पर है, किन्तु साम्यायिक मन्यों की माति हसमें कट्टरपन कहीं नहीं है और सर्वत्र गन्भीरता देख पड़ती है। इसिलए हम- व्यन्ता पीराणिक राजयंश मुख्यतया विष्णु पुराण के ही व्याधार पर कहेंगे, किन्तु किर भी अपर विलोव हुये मन्यों तथा महाभारत, हरिवंश, व्यन्ति पुराण को हो व्याधार पर कहेंगे, किन्तु किर भी अपर विलोव हुये मन्यों तथा महाभारत, हरिवंश, व्यन्ति पुराण कौर हरिवंश के कथन पूर्ण हैं।

जैन पहिलों ने भी पुराएों के महस्य को माना है। ५ वीं रातान्ही।
की जैन पुरत्तक राष्ट्रंत्रय माइ।स्त्य में लिखा है कि "पुराएों के तीन
भेद हैं, ज्यर्थात हिन्दू, जैन जीर चीदा। उनमें बायु, सत्य जीर-विच्छु
पुराएों की राजवर्षाविवयीं भाननीय हैं जीर कितने ही, विपयों के
सन्वन्य में इन्ह लोगों को विच्छु पुराएं जन्म दी पुराएं से कम
प्रामाणिक प्रतीत होता है।" तंत्रों की पेतिहासिक तथा भीगोलिक

दिप्यियों से भी श्रच्छी ऐतिहासिक सामगी मिलतो है।

पौरायिक राजवंश मुख्य करके तीन ही हैं, अर्थात स्वायम्भुवमनु वंश, सूर्यवंश और चन्द्रवंश । हमने सुभीते के ! किये देखों हो नार्वों आदि का भी छुछ कथन कर दिया ! है तथा प्रयोतन, शिशुनाग और महापक्ष के वंशों का भी कथन मिला कर बुल सात राजवंश फ्टें हैं। सूर्य्य और चन्द्रवंशियों को शालाओं को आलग नन्यर न देकर नन्यर के साथ अ, आ, आदि करके 'कहा है, जिसमें हर एक वंश प्की' एकता पाठक के च्यान से न चतरे।

हितीय संस्करण तक हमने विच्छा और हित्वंश के आवय पर बंशा-बिल्यां लिखी थीं। दूसरा संस्करण सन् १९२३ में निकला था, और पहला सन् १९१९ में। इचर पौराणिक राजवंशों पर दो और प्रधान प्रम्य निकले हैं अर्थात् पहला पार्जिटर कृत Ancient Indian Historical Tradition 1922 का, और दूसरा दाठ सीतानाम प्रधान कृत chronology of Ancient India १९२७ का। हाठ-

ःरायचौधरी महाशय का एक तीसरा श्रंथ इन्हीं दोनों के बीच में निकता रहै। उसमें-परीक्ति के समय से गुप्त काल के पूर्व तक का. हाल टढ़ है। प्रधान ने रामचन्द्रकेसमय से महाभारत काल तकका वर्णन बहेपरिश्रम स्फे:साथ वैसा ही अच्छा बिखा है, जैसा कि रावचीधरी ने परीचित से न्पीछे बाला हाल कहा: । इन दोनों प्रन्थों से अगवान रामचन्द्र के समय । तकःका इतिहास हट् हो :जाता है। उसके पूर्व के विवरण में अब तक म्सन्देह अपस्थित है। त्रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त वंशावजी निह्नपण क्षरके प्रधान सहाराय ने बड़ा हो आशी कार्य किया है। उन्होंने तेरह बंशावितयाँ प्राचीन पौराशिक बन्धों से निकाल कर यह प्रमाशित:कर दिया है कि उपर्युक्त समय में १२ से १५ तक पीढ़ियाँ हुई थीं। पुराणीं में जो बंशावितयाँ दो हुई रहें. खनमें से अधान की विधि पूर्वक जाँच में कई पीढ़ियाँ अशुद्ध हो गयी हैं। वे सब कारण वहाँ भी कहने से हमारे प्रनथ की अनावश्यक वृद्धि होगी। वह प्रनथ कलकत्ता विश्वविद्यालय ने छपवाया है। उसकी कारण साला हमें भी हद साल्म पहती है। अत्रव यहाँ प्रधान महाशय के निष्कर्ष मात्र दिए जावेंगे। पार्जिटर महाराय ने जितने कथन किए हैं, वे कोई आधार -शून्य नहीं हैं। जरहोंने अपने प्रत्येक फथन के आधार-पाद नोटों में दे दिये हैं। फिर भी बंशायलियों के कथन में प्रधान के तकों से उनकी बहुतेरी पीढ़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। भेद मिटाने के विचार से हम यहाँ पानिंटर और प्रधान को मिलाकर पीदियाँ लिखेंगे। राम से पहले वाली पीढ़ियाँ प्रधान-में -सव हैं नहीं, तथा पार्जिटर वाली बहुतेरी (पुराणों पर ष्टावलम्यित होकर-भी ) गड़बड़ हैं। इसलिए सब बातों पर विचार करके इमको इस : प्रनथ-में कुछ नवीनता के साथ वश-यृत्त लिखने पहे हैं। इनमें प्रधान से तो प्रायः पूरा का पूरा साम्य है, किन्तु प्रकट कारणों से अरुपों से थोड़ा सा भेद हैं। भेद के कारण यथा स्थान दे दिए जायेंगे। ुष्यय मुख्य विषय चठाया जाता है। पार्जिटर ने मनु वैवस्यत से वंश-वृत्त उठाया है, किन्तु पुराणों में खायम्भुव मनु का भी वंश है। इस उसका तथा दैत्यों ब्रादि का भी कथन करेंगे।

ंत्रहा। विष्णु-के अवतार थे ( वि॰ पु॰) । उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनरकुमार नामक चार मानस पुत्र उत्पन्न किये, : अर्थात् साधारण रीति से न रचकर इन्हें मन से बनाया । इन पारों ने उनके कहने पर भी सृष्टिन चलाई। तथ ब्रह्मा ने और दस मानस पुत्र रुरपन्न किये, अर्थात् अत्रि, कतु, मरीचि, अगिरा, पुलह, भृगु, प्रचेता, पुलस्त्य, वशिष्ठ और नारद। इनके अतिरिक्त स्वायम्भुव मनु, इन्द्रे त्रीर दत्त नामक शीन और ब्रह्म पुत्र हुये। इन्हीं से प्रसिद्ध पीराशिक वंश चले , जिनका वर्णन अप किया जाता है। पुराणों के अनुसार मनुष्यों की सृष्टि दो बार कर के हुई। इस कथन से भारत में आनेवाली आय्यों की दो घाराओं का पता पड़ता है।

### मनु स्वायम्भुव वंश ।

#### वंश नं० (१)

(१) खायम्मुव मनु-प्रियवत (उत्तानपाद भाई)-व्यमीध-नामि ( किन्युरुप, हरिवर्ष, इलावृत, रस्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्रारव, केनुमांस भाई )—(५) ऋपम-भरत-सुमित-इन्द्रसुन्न परमेष्टि-(१०) प्रतिहार-प्रतिहर्ती-सुब--उद्गीम्य-प्रस्तार-(१५) पृथु-नक--गय--नर-विराट—( २० ) महाबीर्य-धीमान- महान- मनुख- स्वप्टा-(२५) विरज—रज—(२७) विषम्ब्योति ।

मतु स्वायम्भुव की कन्यायें प्रस्ति, आकृति और देवहूति थीं। थ्यादिम बटवारे में भारत नामि को मिला । भारत नाम भरत (नं० ७) पर पड़ा । विष्णु पुराण के अनुसार स्वारोचिष, एतम, तामस और रैवत मनु सब शियवत के बंशघर थे। इन चारों मन्वन्तरों में चार ही श्रीर नाम मानने से खायम्भुव मनु की प्रियत्रत वाली शाखा में ३५ राजे पाये जाते हैं। इनके पीछे चत्तानपाद के वंशत चाछप छठवें मनु हुए । ये मनुवंशी ३६ वे' नरेश थे ।

#### वंश नं० (१ घ्य)

(१) स्वायम्मुव मनु--क्तानपाद--ध्रुव ( क्तम माई )--रिलव्टिट (भव्य भाई)—ऋषु(ऋषु)—(नं० ६ से ३५ तक श्रज्ञात नाम)- (२६) वाह्य मनु—कह ( सुपुत्र भाई )\*-श्रंग--(२९) वेन--(४०) पृशु ( निपाद भाई )--श्रन्तद्वीन (पालित माई)-हिन्दीन--प्राचीन निर्देष ( प्रभावशाली; प्रजा की वृद्धि हुई । ) हुक (कृष्ण भाई)--(४४) प्रचेतस --(४५) दस ।

#### सूर्यः वंश ।

मझा के मानस तनय मरीचि के पुत्र कश्यप हुये जिन्होंने वज्जुनी श्रादिति में स्ट्ये को उरवल किया। वैवस्वत मतु इन्हों सूर्व्य के पुत्र थे। इसीलिये मनुबंशी सूर्व्यवंशी कहलाते हैं। इन्हों मतु से सूर्व्य श्रीर चन्द्र दानों वंशों वाली पोहियों की निनती होती। यह सूर्व्य वंश इस्प्रकार है:—

#### वंश नं० २ सूर्यवंश ।

१ महुवैधावत — इस्वाकु ( जृग या नामाग, घृष्ण या घृण्ड, शर्वाते, ग्रांडु, प्रषप्न, नामानेदिष्ठ, युगुम्म, करयु, निरिचन्त ज्ञादि भाई )— विक्रिक्त उपनाम शशाव ( निमि यंड ज्ञावि फई भाई ) — पुरंत्रय उपनाम क्रक्रध्य— ७, क्षेत्रस्त — पुष्ठ—विष्टराश्व ( विश्वसाश्व)— ज्ञार्ष्र— पुष्ठनादि ( व्रश्वसा ) — १०, भावस्त — वृह्दश्व — कुषक्रयाश्व ( प्रपाम ) — १०, भावस्त — वृह्दश्व ( प्रथम ) — १०, भावस्त — वृह्दश्व ( प्रथम ) — निकृत्य— सहिताश्व — प्रकृत्य ( प्रथम ) — निकृत्य — सहिताश्व — प्रकृत्य ( प्रयम ) — मिन्यु प्रविच — प्रकृत्य ( प्रवा क्षेत्र के प्रकृत्य का प्रवा क्षेत्र के प्रकृत्य का प्रवा क्षेत्र के प्रकृत्य का प्रवा का प्रवा का प्रवा का प्रकृत्य का प्रवा का प्रवा

नं०२ (ग्र)-कुशवंशी नं० ४९ पारिपात्र के भाई सहस्रारव का वंश ।

४९. सहस्राश्व-५० घन्दावलोक-तारापीड-घन्द्रगिरि-भातुश्चन्द्र-५४. श्रुतायुस्त ।

नं० २ (घा) मूर्यवंशी नं० ३९ के पुत्र त्तव का वंश, श्रावस्तीराज्य।

३९, राम-४०, लव -पुष्प-भू बसन्य -सुर्शन -श्रान्यर्थाम - ४५, मह-अग्रुश्त-सुसन्य - अमप - विश्वतवन्त -५०, विश्ववाह - मसेनजित - तत्त्व - सुरह्य - सुरह्य - प्रस्ते - प्रस्

प्रधान का कथन हैं कि इहहत्त्व नं० ५३ से प्रस्ताजित नं० ७६ तक २३ पीड़ियां पड़ती हैं। प्रसेनजित ५३३ बी० सी० में गदी पर -थे। बुहहृत्व महाभारत युद्ध में लड़े थे। खाप एक पीड़ी क्रे २८ वर्ष .जोड़ते हैं। खतएब ५३३ + २३ × २८ = ५३५ + ६४४ = ११७० बी० -सी० महाभारत युद्ध का समय इस हिसाब से पड़ता है।

नं॰ २ (इ) लववंशी महाकोशल, नं॰ ७५ के भाई शाक्य का विष्णुपुराण के अनुसार वंश।

७५—शावय-शुद्धोदन—गोतमबुद्ध—राहुल—जुदुक—८० कुएडल ४ —सुरथ—८२. सुमित्र।

नं० २ (ई) इरिश्चन्द्र का राजवंश।

३०, श्रनरस्य, त्रसदस्य (पृथदस्त)—हर्यस्य—षष्टुमनस (यसुमत)

—तृषम्बनः—३५. श्रम्यारुण्-सत्यव्रतः (श्रिशंकु)—हरिश्चन्द्र— रोहिताश्व—हरितः—४०, चंचु—४१, विश्वयः।

यह वंश पुराणों तथा पार्जिटर में उपरोक्त सूर्यवंश के तं० २४ सम्भूत के पीर्छ चलता है, और हमारे नं० २५ ठठक । हमारे हरिश्चन्द्र वरा के तं० ४१ विजय च चु के पुत्र लिखे हैं। इसमें कठिनता यह पहती हैं कि पुराणों तथा एतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि हरिश्चन्द्र के शुनः शेंप वाले बिलदान सम्बन्धी यह में बिरवामित्र और जमदित मौजूद थे.। यही विश्वासित्र रामचन्द्र तथा उत्तर पाँचाल सहीप सुदास के समकातीन थे। वेद के तृतीय एवं अन्य मंदलों से भी विश्वामित्र चौर जमदन्नि की भिन्नता, द्युनः शेष से उनका सम्बन्ध तथा सुदास के यहाँ होना प्रकट है। वशिष्ठ की म्लॅच्छ सेनासे द्वार कर हीं विश्वामित्र तपस्या करने लगे। उसी दशा में त्रिशंक हारा अपने कुटुन्य पर उपकार होने से जाप इनके सहायक बने । किर षशिष्ठ को श्टा-कर आप तृशंकु को राव्य दिला अनके प्ररोहित वने। भनन्तर तृशंकु पुत्र हरिश्चन्द्र'के अधमेध में आप वशिष्ठ से पराजित हो कर फिर तप करने पुटकर चले गयें। अतएव हरिश्चन्द्र के समय वालें विश्वामित्र वही कौशिक कान्यकुरुज नरेश थे। उनके तृतीय संहल वेद में इनके पिता गायित (गाधि) के भी मंत्र हैं। इनका सुदास का पुरोहित होना हुनीय मंडल ऋगवेद में प्रकट है। यहाँ छुशिक भी इनके वितामह या पूर्व पुरुष हैं। सुदास और राम पायः समकालीन थे। इसके कारण इस प्रन्थ में अन्यन हैं। ऐसी दशा में यदि हरिश्यन्द्र राम के पूर्व पुरुप हों, थो विश्वामित्र का जीवन काल सूर्य यंशी २० पीदियों के बराबर पर जानेगा, तथा सूर्यवंश में ये १२ पीड़ी जुड़ जाने से राम की सुदास से समकालीनता नष्ट हों आवेगो, जो रद प्रमाणों पर श्राधारित है। श्रतः यह हरिस्चन्द्र का वंश राम के पूर्व पुरुषों का न होकर विगद्दी वालों का था।

नं० २ (च) सगर का राजवंश।

३८: बाहु—सगर-४०. असमजस-श्रेशुमंत-दिलीप-४३.

काशोराज प्रतर्न ने इयहण वंशी वीतिहोत को पराजित किया जिससे वह राज्य छोड़ कर भरद्वाज के साथी मार्गव ऋषि हो गये। उनके पुत्र अनन्त, पीत्र दुर्जय और प्रपीत्र सुप्रवीक के नाम हैहम भूपालों में लिले हैं। मगर ने इस वश का राज्य ही नष्ट कर दिया। (प्रमाण आपे सगर के वर्षान में मिलेंगे।)

उनके द्वारा सुप्रतीक का राज्य जीता जाना मिद्ध है। अतएव सगर प्रतर्दे के पीत्र व्यलके के प्रायः समकालीन होंगे। उपर रागायण के श्रमुसार अलके के विनामह प्रतदर्न रामाभिवेक के समय अयोध्या में नैवते छाए थे। हरियंश के छनुमार छगस्य की स्त्री लोपासुद्रा ने क्रलर्फ को काशिर्वाद दिया। उधर रावण को जीतन में अगसय ने राम की शस्त्राहरों द्वारा सहायता की । खतएव खलके, प्रतदने, मगर श्रीर राम प्रायः समकालीन येठते हैं। सगर ने हैटयों का हराकर येदर्भ राज-कुमारी से विवाद भी किया। प्रशस्ति कं पूर्व वे श्रीर्व श्रान्ति ऋषि के आश्रम में रहते थे। ये अग्नि और्व ऋवांक के विना आर्थ के बंशधर थे। अतएव बाहु और सगर राम के बहुत पहले नहीं हो सकते थे। सगर मध्य भारतीय भूपाल समझ पहते हैं। कम से कम वे रामचन्द्र से २३ पीढ़ी ऊँचे पूर्व पुरुप नहीं हो सकते, जैसा पौराशिक दंशा-यितियों में दर्ज है। वहाँ बाह, ( मुख्य बंश नं० २६) बुक के पुत्र लिखे हुत्हें । सन्प्रव है, बाहु और सगर हरिश्चन्द्र के बराधर हों, जैसा कि पुराणों में कथिन है, किन्तु वे राम के पूर्व पुरुप न थे। उपर्युक्त वोति-होत्र सुदास के पिता के समकालीन भरद्वाज के साथी थे। उससे भी वे यहत पुराने न थे।

## नं० २ (क) दक्षिण कोशल का राजवंश।

३५. अयुतायुस ( तपनास सगस्तर ) ३६. ऋतुपर्या —सर्थकाम — सुदास — ३९ मित्रसहकल्मापपाद — अरमक — ४२. उरकास — ४२. मूलक । से ३९. कल्मापपाद का ( दूसरा वंश ) —सर्व कर्मन — अन्तरवर — निम्न — ४३. अनिमित्र ( रासमार्थ ) । इतिमा कोशल सर्वनाम किन्ने मन

निम्न – ४३. श्रामित्र (रघुमाई)। दिल्ला कोशल वर्तमान जिल्लो राय-पुर, विलासपुर, श्रीर सम्मलपुर तथा कमी कमी गंजाम के भी श्रंश पर

विस्तृत था। उसकी राजधानी रायपुर जिले में श्रीपुर थी। ऋतुपर्ण के यहाँ प्रसिद्ध नैपध राजा नल रहे थे। नल उत्तर पांचाल नरेश ( नं० ३५ ) के सम्बन्धी थे, क्योंकि इनकी पुत्री इन्द्रसेना उनके पुत्र सुद्रगल को ज्याही थी। नल विदर्भ के यादव नरेश भीम स्थ नं० 38 के दामाद थे। इसलिए इनका स्थान दो समकालीनतात्रों से दढ़ होता 'है। नल की पुत्री उन्द्रसेना को चैदिक साहित्य में नलायनी कहा है। मुद्रगत बेद्धि भी थे। नल श्रेष्ठ रथ संचालक थे। उनकी पुत्री नलायती ने भी रथ संचालन हारा एक युद्ध में अपने पति की विजय दिला कर उनका शायः खोया हुआ श्रेम किर से प्राप्त किया। नल सुद्रगता के श्वसूर होने से जनसे एक पीढ़ी ऊर्च थे। इधर सुद्रगता के पुत्र बध्यूरव के पुत्र एवं कन्या दिवोदास एवं शहल्या थी। शहल्या शरतन्त गोतम की व्याही थी और उसे राम ने पवित्र किया। तिमिध्वज शम्बर को जीतने में राम के पिता दशरथ ने दिवीदास की सहायता की। इन्हीं दिनांदास के चचेरे आई पिजवन के पुत्र शसिद्ध मैदिक विजयी सुदास में। ऋतुपर्ण नल के साथी होने से दिनोदास से चार पीढ़ी ऊँचे के समकालीन थे। व्यतएव कल्मापपाद शम के शाय: समकालान वैठते हैं। पौराणिक वंशाविलयों में उनके प्रपौत्र मृतक राम से बाठ पीड़ी ऊचे पूर्व पुरुष हैं जी बात उपराक्त कारणों से असिद्ध है। कल्मापपाव राम के समकालीन विश्वामित्र और वशिष्ठ के भी सम-कालीन थे। रामायण में दशरण का शम्बर के जीतने में माग लेवा लिखा है। इधर वेद में दिवीदास राग्यर की जीवते ही हैं। समक पनता है कि गाम काल के पौराशिक सम्पादकों ने सगर, हरिर्घन्द्र तथा दक्षिण कोशल का पूरा हाल जाने बिना ही बनकी बंशाविलयाँ मुख्य सूर्यवंश में भिला दी हैं। महपि बाल्सांकि में इस बंशावली की तिस्य प्रकार से लिखा:--

<sup>•</sup> १. तैवस्वतमतु – इत्वाङ्ग-कृष्ठि – विङ्गित् – थ. वाण् – श्रानर्थ – पृथु – रुशेङ्ग-पुन्धवार – १०. व्यवनाय – मान्यारु – मुमन्य – श्रुव-सन्धि – ( प्रसेनवित मार्ड ) – मरत – १४. श्रामत – मगर-श्रमसंबस-दिलीप – मगोरथ – २०. व्यक्तस्थ – यपु – करमायपाट् – ग्रंबर –

सुदर्शन-२५. अप्निवर्ण-शोधग-मनु-प्रशुक्षक- अम्बरीय-३०. तहुप-ययाति-नाभाग-अज-दशरध-राम ।

यह यरा पूक्त बालकायह के उ०वें कष्याय में रामचन्द्र के वैवाहिक साध्यायार में लिखा हुआ है। इसमें हरिरचन्द्र तथा दित्या काराल के धरा तो प्रायः नहीं हैं, किन्तु सगर उपियत हैं, तथा लवपरारि प्रुव- सिंग, मुदर्शन, आप्रवर्ण आदि भी राम के पूर्व पुरुषों में लिखे हैं। सन्दर्शनी नहुए और यवाति भी यहीं आ गय हैं। यह वंश हुक उपासों ह्यारा सुरितत न था, वरन इस्वाइकों में प्रचित्त या, जिनसे प्रायः इती सातवीं शताब्दी की की हैं। इस विश्व हैं। वह तथा हुक उपासों ह्यारा सुरितत न था, वरन इस्वाइकों में प्रचित्त या, जिनसे प्रायः इती सातवीं शताब्दी बी० सी० में इसे वास्मीकि ने पाया। तो भी यह मतु से राम तक केवल ३० पीढ़ियी मान कर कम से कम ६३ पीढ़ी मानने वाले बंश पुत्त के बहुत प्रतिकृत है।

वपरोक्त बंशाबली में हमने द्विष्ण कोशल की शाया खलग करने में प्रधान का भी अनुगमन किया है। सगर और हरिरचन्द्र की शाखायें सर्वमान्य घटनाओं के खाधार पर खलग की गई हैं। सुदास सथा राम की शाखाओं की समकालीनला प्रधान ने भी दिखलाई है। वंशाबली में राम पर्व्यन्त यहुत करके पार्जिटर, विष्णु पुराण और हरिबंश का अनुगमन है। राम के पीछे प्रधान के निरुक्ष माने गये हैं। वे सब पैदिक अथव पौराणिक साहित्य पर आधारित हैं। उपर्युक्त कई स्थानों पर जो विविध घटनायें अंकित हैं, उनके आधार उनके यथा-स्थान वर्णोनों में दिये आयेंगे। सुदास और राम की समकालीनता के कारण उत्तर पांचाल बंश के नोचे भी लिखे जायेंगे—

### नं २ (ए) विदेह का सूर्यवंश-पंथिल शाला

सुस्यवंश का (नं० २) इत्त्वाकु — (३ सं १४ तक नाम स्रवात) —िनिम —१६ मिथि —जनक —उदारवसु — नित्वर्द्धन —-२०. सुकेनु —देवराट-२२.इत्तुक्य —महावीर्थ — धृतिमन्त —सुधृति —धृष्टकेतु —-२७ ६ पौरव — मरु —प्रतिन्वक —कीर्तिश्य —देवसी ह —विद्युय — महाधृति —कीर्तिशट-महारीभन-क्या रोमन-३७. हस्वरोमन —शीर-ध्वत (कुशस्यज साई) —३९. भानुमन्त —शतसुम्न —मुनिशुचि —४२ वरजवह —सनद्वाज —शकुनि —४५. स्वागत (ऋतुजित माई) — मुवर्चसधुत ४७. सुधुतजय -विजय-ऋनु-मुनय-वीतहस्य--५२. भृति -५३. बहुलाख--५४ कृति ।

### नं २. (ऐ) मैथिल सांकाश्य शाला।

य रा नं० २ ए का (नं० ३०) हृददरीमन—कुराध्वत —धर्म-ध्वत —छुतध्वत (मितध्वजभाई जिसका पुत्र खांहिक्य था) ४१. केशि-ध्वत ।

### नं० २ (भ्रो) पैथिल वंश की ऋतुनित शाला

वरा नं २, ए, का नं ० ४४ राजुनि — ज्ञातुजित — क्षरिस्ट नेमि — ४४. भुतायुत - स्वीरव संजय — सेनारि — ज्ञनेनस — सीनरथ — सरवरथ ५३. साश्यरथी — उत्राह — श्रुतंब्रित — ५६. च्युप्त (शायद वमने सेन हों)। सीरव्ज जनक, नं० २ ६२. ( सूर्यवंशी ३८) दशस्य के समधी समकालीन थे। इस शासा में वंशाविषयों से प्राय: १२ नाम छूट रहे हैं, रेखा समक्ष पड़ता है। सम्भव है कि इर्वाकु से ही निमि ज्यया सिथि कई वीदी नीचे हों।

#### नं० २ (ओं) वैशाली का सूर्यश्र

१. मनुवैवस्वत – नाभानेदिष्ठ—भलन्दन – यत्सपी – ५. प्रांशु – प्रजाति—खनिम — कुप – विशा—१०. बिविश – खनीनेम — करन्पम — अवीत्तित—१४. मठत्त-१५, तिर्वयन्त – दम — राष्ट्रवद्धेन — सुपृति — तर-५, केवल — पण्डुमन्त — वेगायन्त — खुभ न् राणिवन्दु — ६५, तिष्ठ वस — विशाल- हेमबन्द — सुपृत्य- पूजाश्य – ३० संतप – सहत्त्व — छशाश्य — सामदत्त – जनमे वय ३०. वर्गाल संश पृत्त पार्विटर महाश्य न फई पुराण थिला कर लिस्य। अश्वमेष्वपूर्व मे अा० में वही निम्मानुमार निस्ता है: —

१ मतु—प्रसन्धि—ह्रुप—ह्र्न्याकु-५ विश ( ९९ भाई श्रीर )—विश्वास—स्वतिन्त्र ( चीदह श्रीर भाई )—सुवर्षस— १०. फारन्यस—श्रवीजित् ११ अक्त ।

पहला बंश युक्त प्रमाखनीय समम पड़ता है ।

श्रन चन्द्रवंश का कथन चलता हैं। बड़ा के मानसपुत्र व्यति

के पुत्र चन्द्रमा थे, जिनके पुत्र बुध का विवाह मतु वैवस्वत की पुत्री इला से हुखा। इसी विवाह से पुरुष्यम पुत्र उत्पन्न हुखा, जिससे चन्द्रवंश चला। सूर्यवंश से पीढ़ी गितने के लिए यह वंश भी मतु से चलाया जाता है। चन्द्र और मतु वैवस्वत समधी और समकालीन ये ही।

3Ę

# वंश नं० ३. पौरवचन्द्रवंश

१-मनुपैवस्वत-इला ( बुध की खी )-पुरुरवस-छ।यु-५ नहुप-ययाति-पुर-जनमेजय (प्रथम )- प्रविन्दन्त-१० प्रवीर – मनस्यु—ऋभयदः सुधन्वनधुन्य— १४. सुदुन्न – बहुगव— १६. संयानि—ऋह्याति—१८, रौद्रास्व – ऋचेयु — मतिनार—२१. तेसु ( अनित या सुरोध ) २२ दुष्यन्त—भरत — विद्धिन भरद्वाज — वितथ—२०, अभुवमन्यु—२८, वृहरत्तत्र—२९, मुहोत्र, हस्तिन— अजभोद्द—३२, ऋत-३१— चित्ररथ—जहुतु—३५, मुरथ— ३६, विदुरय—२०, संवर्ण—३८, छर-३९, सार्व भोग (ऋत् होटा भाई) - जयत्सेन - अपराचीन आराधि - ४२, महाभौम - अयुता-नाइन ·४४, अकोधन—देवा तथि ऋच-भीमसेन -४७, दिनीप-प्रतिस्त्वन-प्रतीप-४९ श्रारिष्टशेख--शंतनु या शान्तनु (देवापि श्रीर बाह्योक बढ़े भाई )- विचित्रवीर्य ( भीष्म तथा चित्रांगद चड़े भाई ) पांडु (धृतराष्ट्र बड़े भाई)—५३ श्रर्जुन (युधिष्ठिर बड़े भाई व राजा)— अभिमन्यु--परीचित ५६ जनमेज्य (दूसरे) -५७ शतानी ह (प्रथम)-(माई चन्द्रापीड-तत्पुत्र श्वेतकर्ण, तत्पुत्र अजयाश्व) - अश्वमेधदत्त-अधिसीम कृष्ण-६० निचल (विवल भाई) - उष्ण ( उक्त भाई )-चित्रस्थ-शुचिरथ-६४. वृष्णिवन्त-सुपेण - सुनोथ-६०. नृचत्तु-सुखोदल-६९, परिप्तुन - सुनय-७१, मेघाविन--७२, नृपजय--७३ निगम-वृहद्रथ-वसुदामन-शतानीक (दूसरे)-७७ उदयन (५०० बी० सी० में गही पर बैठे)—बहीनर (नर बाहन, बोधि भाई)-ue दंहपाणि-निर मित्र-८१ चैमक । अरिच्टिपेण वैदिक साहित्य में देवापी के पिता लिखे हैं, पुराखों में नहीं। किसी किसी का मत है कि वे देवापी के गुरू अथवा बाह्यण दत्तक विता मात्र थे, शान्तुन के भी पिता नहीं।

परीचित से उदय तक २२ पीड़ियां हैं = ६२६ वर्ष (२८ वर्ष प्रति पीड़ी के हिसाब से)। परीदित से ३६ वर्ष पूज भारत युद्ध हुछा। उदयन ५०० बी० सी० में गद्दी पर शैठे। इस प्रकार भारत युद्ध का समय प्रधान के बातुसार ५०० + ६१६ + ३६ = ११५२ बी० सी० ब्राता है। गं० २७. संवर्ष, गं० ३२, ऋज के पुत्र कहे गए हैं, किन्तु, मं० ४०. उत्तर पीवाल नरेश सुदास से हारते हैं। इसलिए उनका स्थान ३० पर समक्ष पहला है।

### ं यंश नं० ३. (अ.) विदर्भ का दिमीद वंश

(धंश नं ३ का नं ० ३०) हिस्तन - द्विमीड् — यदीनर -- (३३ से ३९ तक खहात नाम) -- ५७ छितमन्त -- सत्यष्टित -- रहनेमि -- सुपर्मा (या सुवर्मन } -- सार्यभोम - ५५ सहन्तपीर -- रहनेमथ -- सुपार्य -- सुपार्य -- सुप्ति -- सन्तितमन्त -- ५० सन्ति -- छत-तमायुध -- सैन्य -- सुधीर -- प्रति -- एत -- तमायुध -- सैन्य -- सुधीर -- प्रति -- एत -- तमायुध -- सैन्य -- सुधीर -- प्रति -- एत -- तमायुध -- सैन्य -- प्रति -- सुधीर -- प्रति -- स्वाति -- एत -- तमायुध -- सैन्य -- सुधीर -- प्रति -- सुधीर -- प्रति -- सुधीर -- प्रति -- सुधीर -- सुधीर

इस चंदा में ७ नामों की जगह बढ़ानी पड़ी है। इसका नं० ५२ जमायुज चन्द्रपंश के नं० ५२ भीष्म से लह कर मारा गया। उसी ने चत्र पांचाल के नं० ५० प्रमत् को तथा दिख्या पांचाल के नं० ५० प्रमत् को तथा दिख्या पांचाल के नं० ५४ जनमेनत को हराया था। इसी लिए उसका भी नं० इन्ही तीनों के माया बरायर होना चाहिए। पुराणों में मुख्यवंश तो पूर्णों हैं. किन्तु खमुख्यों की बहुतेरी पोहियां खुट भी रही हैं। इसिलए खमान नाम की पीदियां यदा कर समकालीनों की पोदियां मिलानी पहती हैं।

वंश न० ३ (था) उत्तर पांचाल का वैदिक सुदासवंश ।

( वंश न० ३ का नं० ३०) इतिन—धन्नयोद्-सुशान्ति— पुरुषानु—२४. ऋष् ( त्रुस) — भरत ( ग्रूम्यश्च वार्ष) — देववात— स्रृतंत्र ( प्रयागा भाई। १ इते हुप्त ध्रम्याविनि चायगान थे) — ३८. सहदेश ( प्रस्तोक, प्रजयन भाई। ( प्रत्नव के पुत्र मसिद्ध शता सुनाम थे 1— ३९, सीमक—श्रक्तंत्र्य ( ४४ से ४७ तक प्रयान के धनुसा श्रह्मात नाम) —४८. दुष्टरीतु —४९. षृषत्—५०<sub>.</sub> हुपदः—५१. धृष्टसुम्न — ५२. धृष्टकेतु । इरिवश में लिखा है कि मुद्गल, सुजय, बृहह्यु, क्रिभिलाख और जयीनर का बसाया हुआ देश पांचाल कहलाया। इस काल इस वंश में राजवल मुद्गल, कान्पिल्य, दिवोदास, प्रस्तोक श्रीर सहदेव में बटा हुआ समक पड़ता है। सुदास के पिता पिजवन थे श्रीर सदास का दिवोदास से इतना मेल था कि दूर के चर्चाही कर भी दिवोदास वेद में सुदास के पिता कहे गए हैं। यादव नं० ४४ भनमान को उत्तर पांचाल नं० ३७ संजय की दो पुत्रियां क्याही थीं। भजमान के पितामह सत्वन्त राम के समकालीन थे। इससे भी सुदास का समय राम के निकट आता है। भजमान के विवाहों के प्रमाण यादवर्यश के कथन में हैं। उपरोक्त नं० ३४ ऋज के पुत्र भृम्यश्व के पुत्र मुद्गत स्त्रौर काम्पिल्य थे। मुद्गल को निषधनाथ प्रसिद्ध नल की बेटी इन्द्रसेना नलायनी ब्याही थीं। मुद्गल अच्छे युद्धकर्तातथा वेदिप थे। इनके बेटे बेद में ख्यात वध्प्रश्व के पुत्र दिवादास थे, तथा कृत्या शरद्वन्त गौतम की स्त्री अहल्या। राम ने अहल्या का पुनीत किया, तथा उनके पिता दशस्थ ने शम्बर को जीतने में दिवोदास की सहायता की। बेद में सुद्दास, पिजवन और दिवीदाम दोनों के पुत्र लिखे हैं। सम्भवतः दिबादास ने इन्हें गोद लिया हो, या काका होने के कारण वे पिता लिखे हों। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध पौरव भीडन ने अपने ताऊ बाल्हीक की पिता कहा था। दिवीदाम के पुत्र थे मित्रयुस, पौत्र सोम, और प्रपीत मैत्रंयम । बाजिनेय भग्द्बाज बैदिक ऋषि थे। उनके सत्रों में आया है कि दिवादास प्रस्तोक तथा अध्यावतिन पायमान न वनका मान किया । दशरथ उनके समहालोन थे । अभ्यावतिन चायमान के पुत्र थे। भरद्वात के बेट थे पायु श्रीर शुनहात्र। प्रसिद्ध वैदिक भूषि गृस्समद् शुनहोत्रात्मज थे। अहल्या के पुत्र शतानन्द, सीरध्वज जनक क पुराहित थे। हरिवंश सत्यघृति का शतानन्दारमज चतलाता, है। द्रोण की स्त्री कृपी और साले कृपाचार्य सत्यधृति के वशधर थे। हिरियश में यह सत्यवृति की पुत्री और पुत्र ही कहे गए हैं, किन्त पुरतों का बीच पड़ता है, सो वास्तव में थे दूर के वंशधर। द्रोणाचार्य से उत्तर हारकर दुपद उत्तरसे दक्षिण पौचाल मात्रके राजारह गए, तथा उत्तर पांचाल के शासक द्रोगाधार्य और फिर अरवस्थामा हुए। बौद्ध भन्य मंजु श्री मूलकल्प में अरवस्थामा प्रसिद्ध मन्त्री लिखे हैं।

### . वंश नं० ३ (इ) दक्षिण पांचाल वंश ।

(वंश नं० ३ का न० ३०) इस्तिन — क्षत्रसाद्द — क्षत्रह्म — क्षत्रह्म अस्ति । इस्ति न के अनुसार — क्षत्रह्म — क्षत्र — प्रश्व — क्ष्युनेण — पौरपार ( प्रथम ) — नीप — समर — पार ( वूसरे ) — प्रथम , व्याही थी ) — क्ष्यह्म — प्रत्र , क्षत्रह्म के किसी क्षत्रहम्म कि क्ष्या व्याही थी ) — क्ष्यहम्म — प्रत्र , क्षत्रहम्म — (व्यवस्त्र ) — यत्न्वाहम्म ( वृत्रक्षेत ) — यत्न्वाहम्म ( वृत्रक्षेत ) — यत्न्वाहम्म ( वृत्रक्षेत ) — यत्न्वाहम्म । प्रत्ने दोनों पांचाल हुपद् के हुए, किन्तु द्रांण के हारते पर केवल विचण पांचाल हुपद् के पुत्त , रहा। प्रधान में इसकी कुळ पीहियाँ निम्नानुसार हुप्त के पुत्त , व्यवस्त्रम — क्षत्रस्त — क्षत्रमान — व्यवस्त्रम — व्यवस्त्रम — स्वरस्त्रम — व्यवस्त्रम — व

#### वंश नं० २ (ई) मागघ शाखा ।

(वंश नं० ३ का नं० ३८) कुक-सुवश्यन (प्रथम । विषयस भाई । इरिव श में सुवश्यन कुक के पुत्र किसे हैं किन्तु प्रधान वन्हें विषयस का पुत्र कहते हैं) —५०. सुहोत्र—४१. व्यवन—इत्यक्त—४३, वपरि-चरस्य—४४, इत्रश्य—इत्यान —११. व्यवन—इत्यक्त—४३, वपरि-चरस्य—४४, इत्रश्य—इत्यान —११. सुवन्वन (इसरे) —उर्ज-क्रम्म—५२, जरासच्य—सहर्वद—५४, सोमाधि—अृत अवस—अयुत्तसुस—निरिम्य—सुत्तेत्रय—महायादु (विसु, विवाधि)) ह्या —६५, चेम —मृत्रव—(अनुत्रन, सुत्रतमाई)—६६, धर्मनेत (सुत्रेत्र माई)—६५, चेम —मृत्रव—(अनुत्रन, सुत्रतमाई)—६६, धर्मनेत (सुत्र माई)—६५, इत्यति भाई)—सहीत्र (सुत्र सम्भन्न सम्

पर बैठे, तथा ५१३ बी० सी० में अपने मन्त्री पुर्गिक द्वारा मारे गए)।

प्रधान के अनुसार सोमाधि नं० ५४ से रिपुद्धय नं० ७५ तक २२ पीढ़ियों का भोगकाल २८×२२ = ६१६ वर्ष होता है। नं० ६० सेन-जित के समय वासु पुरासा सुना कर कहा गया कि १६ भविष्यत् वाह्रद्रथ राजे होंगे। य सेनजित ( लववशी नं० ५९ ) दिवाकर तथा (पुरुवंशी नं ५५९) अधिमीम कृष्ण के समकालीन थे । सोमाधि नं० (उपन्या) प्रश्ने विश्वजित नं० ७४ तक २१ पीड़ियाँ (२१×२८=५८८ वर्ष) हैं। इनका अन्त काल ५६३ बी॰ सी॰ में है, सो भारत युद्ध ५६३ 🛨 ucc= ११५१ बीo सीo में जाता है। सोमाधि के पिता सहदेव उसी युद्ध में मारे गए थे। पुराणों में सोमाधि से रिपुझय तक ६३८ वर्ष जिल्ले हैं। पौरव तथा मागध वंशों में प्रधान श्रीर पार्जिटर में काफी श्चन्तर है। यहाँ प्रधान माने गये हैं, क्योंकि इन्डोंने कई पुराखों को भिला कर तथा टढ़ विचार करके अपने कथन किए हैं। वे अभी तक अकाटव हैं। डतिहास के लिए सीर, पौरव, और मागववंश बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये महाभारत के पीछे भी कई पीड़ियों तक चले हैं। महाभारत के समय पीरब नं० ५३ अर्जुन के समकालीन लववंशी नं ० ५४ बृहद्यल, कुरावंशी न० ५४ अतायुस तथा मागधवशी नं० ५३ सहदेव थे।

# ं वंश नं३ (उ) चेदिशाखा।

(बंश नं०३ का नं०३८) कुरु—सुधन्वन—४०. सुद्दोत्र—४१, च्यवन-४२ कृतयज्ञ-चेदि--४४ वसुचैख-प्रत्यमह--( ४६ से ५० तक अज्ञात नाम ) ५१. दमघोष --५२. शिशुपाल-५३. धुस्टकेतु । मागधवंशी नं० ४३ छपरिचर वसु ने चेदि नं० ४४ की सहायता से मगघ जीत कर राज्य शाप्त किया। शिशुपाल चैदासे तीन ही पीढ़ी नीचे लिखे हैं, यद्यपि वे पौरव नं० ५३ अर्जून तथा मागध नं ५३ सहदेव के समकालीन थे। इससे जान पड़ता है कि चेदिवश की प्राय: पांच पीढ़िया पुराणों स छूट गई है। नैपधनल के चैदा सुवाह समकालीन थे। वे दमयन्तों के मौसिया थे

(वनवर्ष)। इनका नाम ही चयरोक्त वंशावली में न होकर उसका ऋषूरापन प्रकट करता हैं।

#### वंश नं० ३ (ऊ) काशी शाखा।

(व रा नं० ३ का नं० २४) भरत—विद्यिनभरद्वाज, २६-वितय

— सुहोत्र— काशिक—कारोय— ३० दीर्पतमा— धन्वन्तरि—ने तुमान
(प्रयम) — भीमरथ— ३५ दिवादास (प्रयम) (खण्डारध, माई)—
३५ हर्पत्र — सुरेय - दिवीदास (दूसरे)— मतद्देन— सरस (खण्यामा
ऋतध्यत्र चत्रपरी या कुष्तस्यार्थ)— ४०, जनदंन— सरस (खण्यामा
ऋतध्यत्र चत्रपरी या कुष्तस्यार्थ)— ४०, जनदंन—सरस क्ष्मीय—
केन्द्रमान (दूसरे) ४५ सुकेन्त— धमेकेन्तु—सरयकेनु—िवमु
(स्वित्रु)— आनर्त—५०, सुकार्य- एप्टकेनु—वेग्रहोत्र—-५३, भग—

सजातराजु—भृतसन—५५ दिवोदास (राचसों के नाराक किसे हुये
हैं, हिस्सरा में)। मतद्देन ने भृतरोप्यंत्रा का नारा किया। उपयुक्त
वंश हिस्सर में)। मतद्देन ने भृतरोप्यंत्रा का नारा किया। उपयुक्त
वंश हिस्सर में भी किता है। वक्षा सुद्धा उपनाम सुनहोत्र के
पिता चत्रवृद्ध और पितामह नहुप लिखे हैं। इस प्रकार जोड़ने से कार्क
पन्न से केन्द्र बीसवीं पोदी पर पक्ते हैं, वसपि से १९वीं पीदी वाल
राम के समकालीन थे। अतप्रव पहले किला हुष्णा वंश ही मान्य है।

### वंश नं ० ३ (ए) कान्यकुब्ज शाखा ।

र्षरा नं० २ क, का ( नं० २७) क्षुहोत्र—श्रजमीद् —२०, जहनु — व्यजक-(सिन्धुद्दीप म० भा० शान्ति पर्य) बलाकारय—बल्लभ ( म० भा० शान्तिपर्य)—कुशिक— गाधि—३५ विश्वामित्र—काटक—३७, तीदि।

· उपरोक्त वंशावली हिवंश में है। यही कुछ अन्य पुराणों में

• निम्नानुसार है:—

पंश नं १ का नं १३ पुरुष्यस—धामावपु—५ सीम—कोचन-प्रभ— पुढ़ोत्र—जहु— सुनह्—१० : ध्वत्रक—धलाकाश्य—सुरा— कुराश्व— कुश्विक—१५ : गाधि— विश्वाभित्र— अध्दक्ः— १८ : स्वीहि !

पुराणों में उपर्युक्त काशी वंश में कथित दूमरी वंशावली के आधार पर विश्वामित्र का नं० १६ आता है। उत्तर पांचाल के (नं० ३९) सुदास के पुरोहित त्रिश्वामित्र, ऋग्वेद के अनुसार थे। अतएव विश्वामित्र का न०१६ बिलकुल गड़बड़ चैठना है, व्यथच, ३५ ठीक स्राता है। इस प्रकार पहली वंशावली यहाँ भी ठीक उत्तरती है, स्त्रीर दुसरी अशुद्ध । शान्ति पर्व दान धर्म म० भा० में यही शुद्ध घशावली शजमीर से विश्वामित्र तक है। इसमें केवस एक वीड़ी अधिक है, अर्थात् कुशिक के पिता बल्लभ हैं, और पितामह बलाकाश्व । विश्वा-मित्र वशिष्ठ से लडकर राज छाड़ श्राह्मण होगए। उनके पौत्र लीहि का राज्य हैहयों द्वारा जिन कर कान्यकुरुज राज्य उस काल गिर गथा। ब्राह्मण होकर विश्वामित्र ने बेद का तीसरा मण्डल गाया। उसमें गाधि की भी ऋचायें हैं। कुशिक की ऋचाएँ दशकें, मण्डल में हैं। शुन:शेप थे तो विश्वामित्र के भागिनेय, किन्तु राजा हरिश्चन्द्र की नरवित से उसे बचा कर आपने पुत्रत्व में ले लिया। भागिनेय जमदिगन भी आपको परम प्रिय थे। इन दोनों का जन्म भी प्राय: साथ ही हुआ। प्रसिद्ध परशुराम इन्हीं जमदिन के पुत्र होने से, थे तो विश्वा-मित्र से दो पीड़ी नीचे, किन्तु बायु के विचार से केवल एक पीड़ी नीचे थे। इन्हों ने हैहयगज बार्जुन को सारा।

विश्वामित्र के सुक्य बाह्य पुत्रों में मधुरुखम्दत वेदिंग, फितपाक्त, म्हपुभ, रेखु, गालव, शुनःशेष (देवराट) के नाम हैं। कुछ बढ़े पुत्रों ने शुनःशेष के पुत्रत्य की न माना, जिससे विश्वामित्र ने उन पुत्रों को

छोड़ दिया। विश्वामित्र वंशियों में निम्न गात्र हैं:---

बद्ध, रेबराट, गांबव, हिरण्याच, जायाल, करीशि या कैशिक, होहित, मधुच्छन्दस, कात्यायन, पाणिनि, सैन्धवायन. शालंगायन, सुसुन, तारकायण और बाह्यवन्त्व । वाशिष्ठ में भी एक बाह्यवन्त्व राफ्ने हैं। याड्यवन्त्व रीफ्रप्रस्त के आधिनेत्र और शिष्ट थे। कहानारक शांति पर्व दान घर्म में विश्वाधित के उपर्युक्त संवानों का कथन है। ये बंदा मस्य पुराण में भी कथित हैं। निकक्त, ऐतरेय तथा पंचित्र मा हाणों द्वारा ये विश्वाधित के बार्णों हारा संस्य पुराण में भी कथित हैं। निकक्त, ऐतरेय तथा पंचित्र मा हाणों द्वारा वेदिंग विश्वाधित का आदिम राजस्य प्रमाणित है। इन्होंने देवराज विशेष्ट को जीत कर सरवज्ञत जिशेष्ठ को गही दिलाई।

( वायु पु ० ८८, ७८ – ११६, हरिवंस १२, ७१७ से १३,७५३ तक विष्णुपुराण, IV ३, १३, १४, भागवत IX ७, ५–६; म० भा० XIII १३७, ६२५७ )

### षंश नं० ३ (ऐ) यदुवंश माथुर शास्त्रा ।

खपर्युक्त सं० धर खाहुक के समकाबीत देवसीड्स थे, जो तं० ४६ वृदिग्र से इतर किसी वृदिग्र के वंशन थे। इनके पुत्र सूर, पौत्र यसुदे तें, जीर प्रपीत सं० ध्व के वंशन थे। इनके पुत्र, पौत्र, पपीत्र कपशा र प्रयुक्त, जीति करित के प्रति के समकाबीन जीर साले थे। आकृष्ण ध्व पीर्य सं० ६६ खर्जुन के समकाबीन जीर साले थे। अन्यक के भाई भजमान के जत्तर पींचाल नरेश संत्रय की तो कन्याओं के साथ विवाह किया। (वायु पुत्र ९६, ३, हरिवं० ३८, २०००१, मस्त्य ४४, ४९, पर्मिय १३०६३)

व शान ०२ (ऋो) यद्व शी हैहर का माहिष्मती व श दक्षिण मालवा में |

(वंश नं०३ ऐ का न० ७) यदु—सहस्रजित—९, शतजित— (१० से २४ तक अज्ञात नाम)—च्५ हैहब—२६, घर्मनेत्र—क्रुन्ति— २८ साहत—महिष्यमन्त—३०` भद्रश्रेयय—दुर्गम—कनक—३३ कृतवीर्य—३४ अर्जुन—जयथ्वज्ञ—३६ तालजघ—३० वीतिहात्र (या वीतिहस्य)—अनन्त—दुर्जय—४० सुप्रतीक। प्रतरेन स्त्रीर सगर ने हैहय वश को नष्ट किया, स्त्रीर वह राज्यच्युत हो गया। सुप्रतीक के पीछे इस बंदा का पता न रहा। इस काल दा हैहय वस्त्र थे। वे दोनों गिर गए।

वंशनं० ३ (औ) की वेदर्भ चेदि शाला।

(व रा नं० ३ ए का नं० २४) विदर्भ — २५ कथ कैशिक — चिदि— चीरवाहु — २८ सुवाहु। इस वंश में देवल सुख्य नाम हैं, सप नहीं। शेप का पता नहीं है।

वंश नं ० ३ (क) तुर्वश का मरुत वंश (उत्तरी विहार)।

(बादवर्षश २ ए का नं० ६) ययाति—तुर्वश (या तुर्वष्ठ)— वन्द्रि—गर्भ--१० गोभातु — (११ से १९ तक बाहात नाम) २० तुसातु—करन्यम—२२ गठच —२३ तुष्यन्त ।

राजा मरुत्त बड़े प्रसिद्ध यहरू की थे। यह स्वित के भाई संबर्त में इन्हें यह कराया। पुत्र के अभाय में आप ने पौरवर्यशी दुष्यन्त को गोर किया। यह पौरख वंश प्राय: सं० २१ तंत्रु के समय मान्याता द्वारा राज्यच्युत किया गया था। पीछे से उत्तरी विहार का राज्य पाकर दुष्यन्त ने अपना पौरव साम्य किया। इसी से पौरव इत्यन्त ने अपना पौरव साम्य किया। इसी से पौरव इत्यन्त ने अपना पौरव साम्य किया। इसी से पौरव इत्यन्त ने अपना पौरव हो से साम्य किया। इसी से पौरव इत्यन्त गोर से सुर्येश यंशी होगए थे, तथापि इनका यंश कहलाया पौरव ही। किसी विश्वासिन्न की मैनका अपना से उत्यन्त पुत्रो शहन्तका से आपको भरतपुत्र प्राप्त इत्या प्रदिद्ध की शिक विश्वासिन्न इन्हीं मरत से यंशापर थे। प्रसिद्ध क्या प्रसिद्ध की शिक विश्वासिन्न इन्हीं मरत से यंशापर थे। प्रसिद्ध क्या गितम दीर्यन सम ने भरत का ऐन्ट्र महाभिषेक किया। दीर्यनसम् आनव नरेश येवि के भी समकाक्षीन थे।

# वंश न ॰ ३ (ख) द्रुह्युवंश, पंजावी नरेश।

(यादव वंश ३ ऐ का न० ६) ययाति—दुद्यु, —वभ्रु (न० ९ से न० १९ तक श्रज्ञाव नाम)-सेंदु— २१, श्रंगार—श्रक्द्व—गान्धार—धर्मेषृत —दुदम—२६, प्रचेतस— २७, सुचेतस। नं० २१ अंगार से सुर्यवंशी, नं० २१. मान्धाता का युद्ध हुन्ना । ( ह० वं० ३२, १८३७. ८, म० मा० १२६. १०४६५ )

## र्वेश न ° ³ (ग) आनव व श आंग शाला।

(याद्य घंरा ३ ए का नः ६) ययाति— अनु—सभानर्—काला नल—१० संजय—(११ के १० तक अञ्चात नाम ) १८. पुरवन्त्रय— अनसे अय — सहामान — सहामानस—२२ विति तु — वराह्रय— हेम (मेन) सुनपस— २५. बेलि — २६ ऑग-दिधवाहन — २८ दिविरय—(१९ से ३५ तक अलात नाग)—३६ धर्मर्थ— वित्रय — सर्यय — २९ लोमपाद — चतुरंग — पृथुतानो — ५२ च्युतानो — ५२ स्वर्य — एवर्य मान्य मार्च मार्च मान्य मार्च — एवर्य मान्य मार्च मार्च

#### द्सरावंश।

खप्यु<sup>®</sup>क्त नैं० ४७ वृह्न्मनस— विजय —वृति-वृतिवृत—५१, सत्यक्रमेन— चिवाध—५३, कर्यो- वृषसेत—५५, पृथुसेत ।

समफ पड़ता है कि कर्ए अधिरथ और अंग वांनों के हैं मुख्यायन पुत्र थे। वे वास्तव में कुन्ती से सूर्य नामक किसी व्यक्ति द्वारा कानीन पुत्र हुये थे। किर अधिरथ द्वारा पाले जाकर असके पालित पुत्र हुए। माता का नाम राधा हाने से आप राध्य भी कहताते थे। इस अस के किसी पूर्व पुत्रप ने एक बाह्याओं से विवाह कर लिया था जिससे असुलोमपन के कारण बंश सूत्र हो गया। जान पड़ता है कि जय कर्ण ने जरासम्थ को जीत कर खोया हुआ अंग रहक किर से प्राप्त किया, तब अंग ने भी इन्हें अपना पुत्र मान लिया।

### वंश नं० ३ (घ) आनव कुल (उत्तर पश्चिमी शाखा)

(वंश मंठ रे ग का नंठ २१) महामनस— २२ छसीनर—२३ शिवि (नुगमाई)—(नंठ २४ से २६ तक) अझात नाम—२७. केकय (कैकेयी कन्या सुर्यवंश नंठ २८ दशस्य को व्याही गई) युधाजित (कैकेयी के पार्ट थे)। इसके पीछे यह वंश शतुओं डारा नष्ट हो गया श्रीर इनका राज्य राम के भाई भरत के दोनों पुत्रों पुरुकर और तक्त ने पाया । तक्त का राज्य तक्ति होतां में हुआ और पुरुकर को प्रकराधनी में । इनके व शधर उधर ही के चित्रयों में मिल गए; अथवा शायद राज्य को चैठे। (वायु पु० ८८, १८९,—९०, विप्णु पुरामा ५, ४७, पदा २७१. १०, अनिन, ११, ७, ८, रधुव श ८८—८९)। दोनों आनव शायाओं में जो अज्ञात नाम की पीढ़ियों जोहनी पड़ी हैं, वे समसामधिक अन्य नामों के कारण। केक्य राजा वहार के ससुर थे, तथा लोमणद इन्हों द्वाराध के मित्र थे। बील वी की में उन्हों की आज्ञा से दीर्पतमन ने पुत्र उद्देश किए। अनन्यर उन्हों की श्रीर व ने पीरव व शी नं० १५ भरत की यह कराया। ये कथन म० सा० और रामायस पर आधारित हैं।

त्रव कुछ ऋषियों के भी व'रा युत्त दिए जाते हैं। प्राचीन भारत में राजा के पीछे पुरोहित का ही दर्जी होता था। इन य'रों से भी कुछ राजाओं के समय सिद्ध होते हैं।

### वंश नं० ४ कान्यकुञ्ज का विश्वामित्र वंश ।

१ ,गाधिन (गाधि) — विश्वामित्र—सामकाश्य — (देवराट मधुच्छन्दस माई) व्यश्य — ५ विश्वमनस — वहालक — सुग्तुपु - बृहदिय — ९. नाम श्रष्ठात — १०. प्रतिवेश्य — सोम प्रतिवेश्य — श्रष्ठात — १३, सोमाध्य — प्रियत्रत सोमिप — १५. श्रष्ठात — वहालक आठिण — फहोइ — कोशी-तिक — गुणाख्य शोखायन — २०. शोख्यायन आश्रप्यक के कर्ता। श्रष्टिप इमायत के पुत्र प्रतिदर्श थे। ये विश्वामित्र के समकाकीन थे।

# वंशानं०४ (अ) काश्यप वंशा।

१ विमार्थडक कारवप—खट्य रहक्व कारवप (राम के घहनोई)।
भित्रमुकारवप (ये खट्य रहक्व के समकालीन ये) —रन्द्रमुकारवप—
खिनमुकारवप—प, शायस देवतरस—शावसयन—प्रतिथि देव-तरस—निकायक भायजात्य—वृषद्युच्म वातावत जातुकर्ण्य—१०. इन्द्रीत दैवापशीनक—षृति इन्द्रीत शीनक—पुलुष प्राचीन योग्य— १३ सरवयज्ञ पौलुषि। यह शाखा वंदा ब्राह्मण में कथित है। रावपथ बाट के श्रतुसार इन्द्रोतशीनक ने जनमेजय की यज्ञ कराया। ऋष्य श्रंग राम के बहनोई थै।

### वंश नं० ४ (आ) वेदच्यास का वंश

१ पराशर (दूसरे)—वेषव्यास (कृष्ण हैंपायन)—हाक —जैमिन— सुमन्तु—सुस्वन (क्ष्मच भाई, तस्पुत्र पश्य श्रीर वेददर्श । श्रान्तम के पुत्र मीरद श्रीर प्रस्तोपनिषत् के पिप्पताद श्रापि) सुकर्मन (सुरवन के पुत्र ) पीर्ष्योज ( दिरवय नाम माई) लोगान्छि ( कुशुमि, कुसी दिन, ज्ञांगि माई) पराशर (तीसरे माविन्त माई) पाराशर्य कीशुम्—प्राचीनयोग्य ( पर्तज्ञिल प्रथम, श्रासुरायण माई) । व्यपुक्त सुक्सनेन, दिरययनाम-याज्ञवरूत्रय (श्रीतकीसुर, विन्दि, श्रार्वण माई), श्रासुदि, ( श्रीवनि, श्रीप जन्धिनि माई) दिरण्य-नाम जीशक न्यरेर थे।

वैशापायन श्रीर उपमन्यु चन्द्रवंश ३ के नं० ५६ जनमेजय तथा उपरोक्त पिरपताद के समकाजीन थे। प्राचीन शास उपमन्यु के पुत्र थे, तथा याह्रवत्क्य वैशापायन के भागिनेय श्रीर शिष्य । सत्यकाम जायात जनमेजय के पीत्र श्रास्थित के समसामिक थे। उपरोक्त नं० १६ पर्वजित के समकाजीन पास्क थे, जिनके भाई पंचशित्र थे। यास्क स्वाचीन के समकाजीन पास्क थे, जिनके भाई पंचशित्र थे। यास्क स्वाचीन पास्त थे।

बादरायण—२०, तोड़ि (राष्ट्रधापति आई)। ये वंश तिस्तने में प्रधान ने पराशर के पितामह शक्ति और बरीयक को नहीं जिल्ला है। प्रधान ने जिस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और पीत्र पराशर कहें हैं, उन्हें दृष्टिण कोशल नरेश सुदास का समकातीन भाना है।

## वंश नं० ४ (इ) नवीन भार्यव वंश ।

बीत हज्य (या बीति होत्र है.डयवंशी नं० ३७) गृहसमद (वेद के दूसरे मण्डल के ऋषि)—सवेतस—४० वर्षस सामेतस—विहत्य— वितस्य (वितस्य भाई)—सरय—शिवस्य—धन्तस—४५, श्रवस— तमस—प्रकाश—वागिन्द—प्रमति—५०, रुरु—शुनक—देवापि शौनक

- इन्द्रोत दैवापि शौनक ५४ घृति ऐन्द्रोत दैवापि शौनक I वंश नं० ४ (ई) उदालक श्रारुणिवंश ।

१. तुरकावपेय--यज्ञवचसराजस्तम्बायन-कुश्रि (वाजश्रवस के पुत्र ) -- उपवेश खरुण आपव्शी-- ५ उदालक, स्नारुणि (शिष्यपुत्र,

वेद-भाई ) शिष्य याज्ञवल्क्य विजयसेन (शिष्य तथा पुत्र) गुरुकावशेय पौरव वंश नं० ५६ जनमेजय के समय में थे। ऐतरेय पुराण में आया

है कि इन्हीं तुरकावशेय से जनमेजय ने महाभिषेक पाया। वंश नं = ४ (उ) अष्टावक का वंश |

१. अम्भण – वाक – करवपैनधुवि – शिरुपकरवप--५. इरि करयप—श्रसितवार्षे गरा--जिह्नावन्त वाध्योग—वाजअवस कुरट

वाजश्रवस-उपवेश-१० अवस्य-कुशीतक [ ट्हालक, ब्रह्मराट, श्वेतकेतु याज्ञवल्क्य

ष्परवतरारव भाई ] कहोड़ १३ , खप्टावक । बुड़िल

वंश नं ० ४ (क) पैल श्रीर भारद्वाज वंश। १, वेदव्यास पैल-इन्डमभित (वास्कल भाई) गांडूकेय (शूरवीर)

—सस्यश्रवस-५ सस्यहित-सस्यश्री - शाकल्य ( स्थीतर शाकपुणि भाई) ८ सुकेश-भारद्वाज (कात्स आश्वलायन भाई)।

वंश न० 🛭 (ए) माएडव्य का वेश । वंश नं० ४ ई का ३ कुश्रिवाजश्रवस-शाण्डिल्य-५ वास्मुण-कामकन्नायण-माहित्य- कात्स- मांडच्य १० मांहुकायनि-११ साजीबीपुत्र ।

बृहद्वारस्यक में कथित उदालक आरुणि और याज्ञवल्क्य मैथिल सम्राट जनक के दरबार में थे। उदालक ब्राइशिवंश नं० ४ ई में नं० ५ है, तथा तुरकावशेय नं० १ है। अतएव जनक जनमेजय से पांच

.- पीड़ी नीचे थे। यंशान° ४ (प) शिष्य गुरुवंशानकि पिता प्रत्री

१ सामास्य के शिष्य-- पाधित-- घत्सलवात-- विदर्भि-- केंडिन्य-५ गालव-- कुमार हारीत-- कैंसोर्थ-- शांदिन्य-- ९ वात्थ्य ( गृह दारण्यक वाले) ।

वंश नं० ४ (पे) शिष्य वंश।

संश नं ८५ ई का नं १, तुरकायशेय का शिष्य---यश्रवणस---इश्व---शांश्विल्य---५ वस्य -- नामकन्नायण--- माहिरिय--- कीस---९ मांडस्य ।

ये उपपुक्ति झक्षयंशा प्रधान तथा .पार्जिटर के प्रन्थों में साधाः प्रमाण से कहे गये हैं।

वंशानं०५ दैस्य वंशा।

१ सरीर्षि ( प्रझा के सागसिक पुत्र )--कश्यप--दिरयय करिए ( दिरययाच, वर्जाग, अन्यक आई ) --प्रझाद ( अनुहाद, झाद, संहार माई )-- प्रदेशचन--विल--वाण ।

हिरयपांच के बस्तूर, राकुति, मृत संतापन, महानाभि, महाबाहु काननाम, ये पुत्र हुये। यकांग का पुत्र तारक या। उपयुक्त वंश करय की स्त्री दिति का है। इन सबकी दैत्य संद्या है। कश्यप की अन्य स्त्र स्तु थी, जिसके वंश को दानव संद्या है। देश के शम्बर, रांकर, एक वक्ष, महायाहु, तारक, प्रपत्नी, पुलोसा, विप्रचित्ति स्त्रादि पुत्र हुये वक्षपत्री के कर्या शर्मिक्स से शाला वशानि के प्रकाश प्रमाण

चक, महायाहु, तारक, षृषपर्वा, पुलोसा, विभिव्यत्ति व्यादि पुत्र हुये 
पृषपर्वा की कत्या शर्मिक्टा से राजा यथाति के पुक्तास प्रतापी पुः 
प्रस्पन्न हुआ । पुलोमा और कालिका नाम्नी फन्यायें दनु के वंशा 
थीं, जितक वशज प्रसिद्ध दानव यौलोस और कालिकेय कहलाये। दिहि 
की पुत्री सिहिका विप्रचित्ति को ज्याही थी। इन दोनों के पुत्रों के ना 
राह्य, मालाभी, नम्नुचि, इत्वल, नस्क, कालनाम, चक्रयोभी व्यादि के 
राह्य, मालाभी, नम्नुचि, इत्वल, नस्क, कालनाम, चक्रयोभी व्यादि के

की पुत्री सिद्धिका विप्राचित्त को ज्याही थी। इन दोनों के पुत्रों के नार रोहम, चालापी, नमुचि, इत्वल, नरक, कालनाम, चक्रयोगी प्यादि ये प्रसिद्ध दिय निवल कवच सपस्वा है। ये संहाद के वेश में हुपे। ये सर चालुग सन्वन्तर में थे (बिन् पुत्र)। यहीं जा पुत्र कहे गये हैं वे कर्म कभी दुर के भी वेशवर हैं।

#### षंशानं० ६ ।

शुनक-प्रद्योतन-पालक-विशाखयूप-जनक-नन्दि-वर्दन । पुराणानुसार इन लोगों ने १३८ वर्ष मगध में चंश नंबर (३ ई) के पीछे राज्य किया ।

### वंश नं० ७ ।

शिशुनाग-काकवर्ण-हेमधर्मा-हत्रोज-धिन्दुसार- अजात शत्रु-म्भंत्र-उद्यत-नन्दिवद्धं न-महानन्दी । इन लागां का राज्य मगध में वंश नम्बर ६ के पीछे हुआ। विष्णु पुराण इनका राजस्व काल ६६२ वर्ष कहता है, किन्तु यह काल उचित से अधिक है जैसा कि जागे विदित होगा।

वंश नं० ८ ।

महापद्म (यह राजा शुद्रा से उत्पन्न था )—सुमाली ( ७ भाई )। इन क्षोगों ने वंश नम्बर ७ के बीछे मगध में शब्य किया। विष्णु पुराण इनका राजस्व काल १०० वर्ष मानता है।

इन सब गजवंशों और नामों का ब्यारा चाहे ग्रह पाठकों की फीका लगे पर विचारने से इसमें बहुत सी जानने योग्य वार्ते

मिलेंगी।

# **पांचवां ऋध्याय** वेद पूर्व का भारत।

# समय १९०० ची० सी० से पूर्व ।

प्राचीन समय में इस विषय का विवरण आयः वैदिक श्वाधारों ही दिया जाता था, किन्तु सन् १९२२ से २० तक जो खांदाई हो दहा (सिन्) तथा इङ्ण्य, पञ्जाष, में हुई, जससे परम माचीन दिताय सम्यत्त को मचुर साममी माम हुई है। उसके विषय में तिथ्य सिमा के डाइरेक्टर-जनरस्त सरजान मार्शल ने कई भागा हक भागी मन्य बनाया है, जिसमें कोटो का प्रचुर प्रयोग हुआ है। के आधीर पर स्वाय यहाँ कथन करेंगे। इसी विषय पर जनवरी ( १९३५ में लयन कहा विश्व-विद्यालय के इतिहासक्क आंग्रुट डाक्टर ११ कुम में दिया। पहले उसका शिव सका की दिया। पहले उसका शिव कह हक हम सरजान के विचारों का विवरण वेंचेंगे।

## टाक्टर राधाकुगुद गुकर्जी के आधार पर कथन

शिकागो खोरियण्टल इन्स्टिट्यूट ने इराफ में जाँच कराई तो पाय: oo बीठ सीठ फ फ ब्याबर रोजा की कुछ सामग्री बारादाद के उट मिली। इसमें भारत से तस्काल कुछ मोहरूँ मिलीं जो मीह जो- के बीवलों पर रातें में प्राप्त हुई मोहरों के समान थीं। इसमें । वह निकलों थी जिनमें से प्रत्येक नोजे वाली तह उत्पर वालों तह देव कि मीहरें में साम के बीवलों के उत्पर वालों तह कि मीहरें में देव तहों में हैं, तब मुक्तीं महाशय का विचार है कि मीहरें में दही की से नीच वाली तह पाय: ४००० बीठ सीठ में तिकट को होगी। इस कीड वाली तह पाय: ४००० बीठ सीठ के निकट को होगी। इस कीड का मीहरों में सिन्ध (मोईजों दहों) की लिलां हो होगी। वाद की मीडों में सामा यारतीय जानवर हाथों और बेंडे इनमें खुरे हैं। मा तीन में अग्राप्त मारतीय जानवर हाथों और बेंडे इनमें खुरे हैं। मा तीन से सामा सारतीय जानवर हाथों की सोहजी हुटिट से मीहंजीदड़ी के लोग बहुत बावों में संसार

सभ्यता में सर्व प्रथम थे। शहरों में रहना, शहर बनाना, पक्की हैटें बनानी, पस्थर पर खोबाई और कारीमृत्यों, गेहूँ और जी की उरवित्त, उन एवं सूत कातना और बुनमा, गिट्टी के वर्तनों पर ग्लेख का काम करना, बाड़ी बनाना, लेख लिखना (जो अब तक पढ़ा नहीं गया है). दूर देशों में ब्यापार आदि के ऐसे काम हैं जिन में वे सतार में प्रायः प्रथम थे। सोना, जाँदी, होरा जबाहिरात आदि के अलंकार उनके पास थे। सोना, जाँदी, होरा जबाहिरात आदि के अलंकार उनके पास थे। साथा, गाय, ऊँट आदि पालने नथा चाने, गेंड वा वनैले सुझर का शिकार खेनने थे। उनके माना तौंया, टीन और जबाहिरात कोलर, कान्यपुर, कामम, जैसलमें, नीलियिर बदख्शा, खुगसन, हिस्सान, तिब्बत खादि से आते थे।

जानवरों के होने से उनके यहाँ जंगलों का होना सिद्ध है, जिससे जलवाहुन्य प्रकट है। मोहरों और समय से प्रकट है कि उनकी कारीगरी संसार में प्रथम थी। उन्होंने परथर और जस्ते में मतुष्य की
मूर्तियाँ बनाई। धर्म में वे ख्यादिम गातु देवी, शिव और इक्ति का पूजन
करते थे। जानवर देवताओं के वाहन थे, तथा तक पूजन भी चलता
था। उनमें प्यानमान शिव-पूर्तियाँ मिली हैं, तथा नासिका पर दृष्टि
लागाये हुये ध्यान पारे योगियां का मुतियाँ हैं। इन वातों से इतने
प्राचीन काल में ऐसे विचारों का स्वितरंव मिलता है।

### सर जानमार्शन के ग्रन्थ के आधार पर।

उस काल सिन्ध देश की उपत्र बहुत बिद्या थी, किन्तु आपहवा निकुट्ट । गर्मी Zcro (शून्य) के नीचे से १२० तक होती थी। समय के साथ सिन्ध की आबह्या बहुत बदली हैं। चौदहवं शाताब्दी तक (अदर्शों के राज्यकाल में) सिन्ध में निहरान या हकरा और सिन्ध नाम की दो निद्यों थीं, जिनमें पक्षावी निद्यों का पानी बहता था। अनन्तर अकेली सिन्ध रह गई। इन निद्यों के गार्थ प्राय: बदला किए हैं। पड़ी की लिप दायें से कार्ष आर चलती है। जाड़ी लिए सायद इसी से निकली हो। इनमें पुष्ती या सिह्वाहिनी माहदेवी बहुत पाई जाती हैं। शिनेज शिव के तीन सर हैं। शायद इसी भागोन भाय से हिंदू निम्हित का विचार निकला हो। त्रिस्तु हैं। योग का विचार भी पुराना था। शिव के निकट हाथी, चीता, गैंडा, श्रीर भैंसा हैं। नाग उनकी पूजा करते हैं, और ने हुं। सृग चर्मों पर बैठे हैं । पशुपति वे उस काल भी समक पड़ते हैं। वहाँ लिंग श्रीर योनि के पूजन थे। सिन्ध और बलोचिस्तान में वर्तमान अरघीं (जलेरियाँ) के समान लिंगयुक्त अर्घे मिले हैं। जानवरों का भी पूजन था। सींग देवत्व का चिन्ह था। आराम की सभ्यता में वे श्रार्थी से बढ़े हुये थे। भाषा उनकी खाद सक पढ़ी नहीं गई है, सो उसमें लिखित विचार खज्ञात हैं। उनके सम्बन्ध का खब तक जी ज्ञान है, यह धम्तुओं मात्र से प्राप्त है। हिन्दुओं में पीछे से शिव. मानृदेवी, कृष्ण, नाग, जानवर, बुल, पत्थर लिंग, योग, शक्ति, संमार भक्ति आदि के पूजन-विधान जो उठे, उनके मूल इनमें पाये जाते हैं। स्नान- पर बड़ा जीर था। शायद यह धार्मिक हो। मोंड नोइड़ो में शय प्राय: जलाए जाते थे; कुछ पूरे शव पात्रे भी गए हैं। इस सभ्यता का समयं ३२५० थीं सी व से पुराना नहीं है और २७५० बीव सीव से नया भी नहीं। आजकल के पंडित इसे २८वीं शताब्दी बी० सी० सानते हैं। यहाँ ५९० मोहरें मिली हैं, जिन मब की तसकीरें प्रन्य में हैं। स्त्रियों का नाच, बाच्छी मुत्तैं, सिट्टी के वर्तन, कारीगरी, स्नानागार-प्राचुर्य धादि प्राप्त हैं। पूजनालय शायद न थे। यूड़ा का भय था। नदियों के पेंदे समय पर ऊँचे होगए। इमारतों में मकानात, खम्मोंदार हाज. छोटे-बड़े हम्साम और अनिश्चित कामों के कमरे मिले हैं। शायद ये अनितम मन्दिर या पूजनालय हों। ये लांग मेहूँ और जी खाते थे। नंगी नर मूर्ते भी मिला हैं। कारीगरी अच्छी है। मोंहजोदड़ी में जो मतुष्यों की पूरी हड़ियाँ मिली हैं, उन पर विद्वानों के विचार से जाना गया है कि वहाँ चार प्रकार के मनुष्य थे, अर्थात् प्रोटो आष्ट्रेल्वायड, मेडिटर्गनियन, श्राल्प्स शाखा के मंगोलियन तथा अद श्राल्प शाखा । पहली शाखा मारत की थी, दूसरी दक्षिणी एशिया से, तीमरी पारचात्य एशिया से, और चौथी वाच्य एशिया से । यह सम्वता वैदिक आर्थों से असम्बद्ध थी, किन्तु द्राविद्धों तथा सुमैरियनों का सम्बन्ध साचा जाता है। मोहं जोवड़ों में वांत्रे के सिक्के भी हैं। कोई गोल खम्मा नहीं है, कुएँ हैं। बांट छेददार हैं। धातुओं के

छड़े, खँगूठी खौर सुइब मिली हैं। मनुष्य की ऊँचाई ६१ से ६७ इंच तक थी। मार्शल साइब के प्रत्यों में जो यहाँ के सैकड़ों चित्र हैं, उनके देखने से बहुत सी बार्ते ज्ञात हाती हैं। यहाँ की प्रचुर सामग्री जो शिमले में रक्की थी, उसे भी हमने जाकर देखा। इस चित्रमय संतार से उन काल का परमोरहष्ट ज्ञान प्राप्त है, वह बहुत खनमोल है। वेशें की सभ्यता का चित्र हमारे मामने क्षेत्रों से आता है, जोर वहाँ का चित्रों हाग।

योरोपियन लेखकों का विचार है कि बारत में सबसे पहला आर्या-गमन २५०० बंध सी० के निकट हुआ। उनका दो धाराकों में भाना लिखा है। उसका उस्कृष्ट विवरण सुख्यतया ऋग्वेद में प्रास्त है।

उस समय यहाँ कैस मनुष्य रहत थे आर उनकी सभ्यता तथा देश की दशा क्या थी, इन यातों का जानने के लिये सिवा उपयुक्त सीदाई तथा आरर्थ शंथावलाफन के और कोई उपाय हम लागां के पास नहीं है। आय्यों का प्रथम प्रन्थ ऋग्वेद है जिसुमें भारतीय व्यादिम निवासियों को अनास, भाषाहीन, और वंत्रक विल्लाने वाले कहा गया है। आदिम निवासियों में पिशाच जाति चिल्लाती बहुत थी। जिस समय में यह लिखा गया तब अदर्श का उनमें युद्ध हीता था और इन दोनों जातियों में सामाजिक सम्बन्ध बिल्क्रन स्थिर नहीं हुआ था। ऐसी दशा में आर्थ्यों का उनकी भाषा की चिल्लाना मात्र -कड्ना स्वाभाविक था। श्रादिम निवासियों ने श्राय्यें। से जैसा प्रचंड संपाम किया श्रीर श्रपनी जातीयता एवं स्वतंत्रता स्थापित रखने के जो-जो उपाय किये, धनके देखने से खनाय्या की सभ्यता बहुत खोछी नहीं मालूम पड़ती। उन लोगों ने भाषाहीन बनमानुषों की भौति कमी व्यवहार नहीं किया, वरन सैकड़ों वर्षों तक दल बाँध बाँध कर आय्यों से युद्ध किए और हर प्रकार से यथा साध्य इनकी गति रोकी। उनके कई बड़े बड़े नेता भी थे। इन वातों से प्रकट है कि उनमें भाषा अवश्य थी। मोहं जोदड़ो से मापा और लिपि दोनों प्राप्त हैं किन्तु वे स्त्रभी पदी नहीं जा सकी हैं। वर्तमान समय में ज्ञात स्वार्ट्यों की प्राचीनतम भाषा आसुरी कहलाती है, जिसमें वेदों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे अनार्थी की भाषा पर यह आर्थ्य भाषा अपना प्रभाव हालती गई,

यहाँ तक कि समय पर उसका एक रूप बन गया, जो धात्र पहली प्राकृत या पाली कहलाती है और जिसका वर्णन आगे आवेगा। भाग्त की जो दशा थी उसका अनुमान उपर्युक्त खोदाई तथा ऋग्वेद के कथनों से होता है।

भारत की स्थिति उस काल आज से बहुत ही भिन्न थी। निदयी, पहाइ आदि तो प्राय: ऐसे ही थे, किन्तु माम आदि बहुत कम थे और सारा देश प्राय: जगल से भरा हुआ था । अनार्थों में खेती का प्रचार महुत कम था। जिस काल आर्य्य लोग देश में बसने लगे, तब उन्हें जंगल जला कर खेती और निवास के लिये भूमि निकालनी पड़ी। जक्रल को बहुतायत से समम पड़ता है कि उन दिनों जक्रली जीव अधिकता से होंगे। ज्यापार इत्यादि की क्या दशा थी सो हम नहीं जान सकते। ऊन चौर खाल का चलन बहुतायत से था। अनाउर्य क्षीग धनुष बागु से शिकार खेलते और प्राय: जङ्गलों ही में रहते थे। मीहं मोदड़ी आदि बड़े बड़े नगर भी थे, किन्तु अधिकतर मनुष्य उस उच सभ्यता से असम्बद्ध होंगे। पहाड़ों पर उनके किलों का भी होना वेद में लिखा है, किन्तु यह निश्चय नहीं है कि इन लोगों ने आयों की नफ़ल फरके अपनी रहा के लिए दुर्ग रचे थे अथवा वे पहले ही से थे। श्राय्यों से संपट्ट होने पर यह लोग पहाड़ी और जङ्गलों में छिपे रहते थे और वहीं से सहसा धावा करके जानवर छीन ले जाते और खेती उजाइ जाते थे। जान पड़ता है कि दूध आदि के लिए यह जानधर पालते और उनका भच्या भी करते थे। देश के जङ्गली होने से आर्य्य लोग बहुत धारे धीरे आगे बढ़े।

इसलिए अनाम्बों ने पूरे देश में विधित होने से पूर्व आव्यों के बहुत कुछ सीख किया था। जतः इस साथ ही साथ इन कोगों के परम ओड़े और गंभार बख़ने पाते हैं। जान पड़वा है कि खोड़े बणेन आदित काल के हैं और गंभार उस समय के जब यह लोग आव्ये सम्पत्त से बहुत कुछ सीख चुके थे। हिरस्य करिए, बिल, हान्म, निहुन्म, आदि के समय में इन लोगों ने अच्छी जनति कर लो थे। किसी किसी का यह भी विचार है कि देवाहुर संप्राम कारस में हुआ और तब खार्यों की दसरों चारा मारत खाई।

धनाय्यों की कई जातियाँ थीं, जिनका हाल वेदों, इतिहासों और पुराणों से विदित होता है। इन में महिष, किंप, नाम, मृग, ऋष, राज्यस, प्रात्य, आर्जिक, दैत्य, दानव, कीकट, महाष्ट्रप, वालहीक, मृजवन खादि प्रधान हैं। कीकट गया प्रान्त को कहते हैं। वहीं के निवासी कीकट यापा प्रान्त को कहते हैं। वहीं के निवासी कीकट यापायों थे। इन सब को खानार्य्यों कहते हैं और पीराधिक काल में इनमें कुछ जातियाँ खप्तुर भी कहलाती थीं। वैदिक समय में पहले खप्तुर देवताओं को कहा गया खोर इन लोगों को राज्य प्राद्वाधान, वृत्यु, तिम्यु खादि नामों से पुकारा गया। छुछ पितिहासिकों का विचार है कि जो जिन्म पूजक पासी डेरान में से, जनक तथा भारतीय खार्यों है कि जो जिन्म पूजक पासी डेरान में से, जनक तथा भारतीय खार्यों के पूर्व पुठम एक ही थे जोर साथ ही कारस खादि में रहते थे। युद्ध के पीड़े भारतीय होने वाले खार्ये इघर चले खाये। इन विचारों का कथा आरोहीगा।

ऐतिहासिकों ने आव्यों से पहले वाले भारतियों की दो प्रधान शासायं कही हैं, अर्थात कोल और द्रविड़। नाग नाझी एक और प्राचीन जाति थी । ये कोल या द्रविड़ों की शाखा थे "या स्वतंत्र जाति, सी अनिश्चित है। ये तीनों जातियाँ श्याम वर्ण की थीं। भील और सन्थाल फोलों की पशालायें हैं। इस काल भारत में ३० लाख कील हैं। ये लोग मुंडा भाषा बालते हैं। कोल परथर और हड़ी के आयुष बनाते थे। ये बीर, चतुर, प्रसम्भवित्त, जालसी और सन्तापी थे। कालों के पीछे द्रविच भारत में आये। इन्होंने कोलों की हराया। खांड और गोंद इनकी उपशालायें हैं। आज कल प्राय: ५,७०,००००० द्रविद भारत में हैं। यह लोग खेती और व्यापार करते, नगरों और मामों में बसते, सूती कपड़े पहनते, साने के गहने धारण करते और सीय के आयुधों का व्यवहार करते थे। ये भूमि, बुन्न, सर्पे आहि की पूजा करते और अपने देवताओं से हरते थे। मंगाल लाग पाल नरेशां के समय भारत में जासाम होकर खाये और खासाम, बंगाल खादि में बसं । आसामी मंगाल आहम कहलाते हैं । यारापियनों की कल्पना है कि आधुनिक भारतवासियों में केवल कश्मीर, पञ्जाब और राजपूताना में असली आज्ये लोग हैं। गंगा यमुना की चाटियां और विहार धादि में घाट्यों और द्रविड़ों का मिश्रण पाया जाता है। गुजरात,

सिन्ध, यम्बई में सीदियनों तथा द्रिबड़ों का मिल्रक्ष है, नैपाल, मूटान श्रासाम आदि में संगोलों का प्राधान्य है, बंगाल, छोटांनागपूर और उदीसा में संगोल द्रिबड़ों का मिल्रक्ष है और वायव्य सीमा प्रांत के लोग तुरुक देशनों। हैं। यह योरोपीय अनुसान पितिहासिक वायवाय पितमेर है। वहाँ जहाँ जो जा जातियां बसी हैं वहाँ बहाँ उन सम्बद्ध पर निमंद है। वहाँ जहाँ जो जा जातियां बसी हैं वहाँ बहाँ उन सम का मिल्रक्ष देशवासियों में माना गया है। कोलों के कारण भारत में परम प्राचीन समय कोलीरियन काल कहा गया है और उसके पीछे माला हथिए काल। द्रिबड़ों के विषय में आभी पूरी इहता नहीं है कि वे कोन थे और कहां से आये, जैसा कि आंगे कहा जाया।

. अब हम उपर्युक्त महिप, किष आदि के विषय में कुछ हाल लिखते हैं जो चेद, पुराखादि प्राचीन भन्धों में पाया जाता है।

मिहिप-इनको हुर्गासरवराती में महिपाझर करके कहा गया है। यह खार्यों के शैनु के और इसी लिये देवी ने अन्हें पराजित किया। कुछ पंडितों का मत है कि इस जाति के लोग दक्तिण में खब भी पाये जाते हैं। सैसुर प्रान्त के। प्राचीन मन्यों में महिप संडल कहा है।

किए अथवा बानर — इन लोगों ने रामचन्द्र की सहायता थीं। किएकत्वा में इनका राज्य था और वालि, सुमीन, इसुमान आदि नेता थे। कुछ लोगों का विचार है कि इस्तिए की वर्तमान टोड़ा जाति के लोग शारीर पर फेरा धाहुल्य के कारण उस काल किथ करले पुकारे गये। रामायण में जो इनकी पूँछ आदि के व्यक्त हैं वे आरुक्ति पूर्ण पदं प्रतित्व सममन्ते चाहिये। ऋत भी इसी प्रकार के लोग समम पदं हैं। इनकी सम्यवा समय पर इतनी बढ़ गई थी कि जान्यवंत नामक एक ऋत की कन्या के साथ स्वयम् श्रीकुर्ण चन्द्र ने विवाह दिया। इन लोगों को वास्त्व में चन्दर, भाल, भैंसा आदि सममन्ता मारी मूल है, क्योंकि कोई रीछ रामचन्द्र का मंत्री तथा श्रीकृरण का समुर नहीं हो सकता था। इन लोगों की सध्यता के जैसे वर्णन मन्धों में आए हैं, वनसे प्रकट है कि यह लोग बन्यजन्त न होकर दिवह जातियों के मतुष्य थे।

नाग-इस जाति के लोगों का वर्णन पहिले पहल समुद्र मन्थन के समय में आया है। इन लोगों ने देवताओं की सदैव सहायता की। राजा जनमेजय को छोड़ और किसी आर्य राजा से इनका भारी युद्ध नहीं हुआ। शेष, वासुकि, तत्तक, धृतराष्ट्र आदि इनके सरदार थे। इनका वैवादिक सम्बन्ध आध्यों से हुआ अवस्य किन्तु बहुतायत से नहीं। विशेषतया पाताल में नाग लोक कहा गया है। सिन्धप्रान्त में पाताल नगर था जहाँ वासुकि वंशी एक नाग राजा का शासन था। वहाँ से वैविलोन का भारतीय ज्यापार चलता था। ये कथन आरियन के हैं। कहीं कहीं पूर्वी बगाल के समुद्र तट वाले भाग की भी पाताल कहा है। भारत में भी यह लोग रहते थे और गगा, सरजू आदि निद्यों के सहारे इनके देश में पहुँचने के वर्णन आए हैं। वहाँ जल का बाहुल्य समम पड़ता है। समुद्र मन्थन में इन लोगों ने आयों की सहायता की, जिससे इनका समुद्र तट वासी होना अनुमान सिद्ध है। घंगाल में कुछ जातियों की नाग संज्ञा अब तक है और बिहार में शिशु-नाग वंशियों का छुछ दिन राज्य भी रहा। इन सन वातों से इने लोगों का छादिम निवास स्थान बंगाल समम पड़ता है। छोटा नाग-पुर के उत्तर इनका मुख्य केन्द्र था। आर्य वंशी राता युवनाश्व और हर्यश्व की बहिन भूम वर्णनामक नागको ज्याही थी। उसी की ५ कन्याचों का विवाह ह्येश्व के दत्तक पुत्र यदु के साथ हुमा था। युधिष्टिर के भाई अर्जु न ने नाग सुता बत्तुपी के साथ ब्याह किया था, जिससे इरावान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुकि की वहिन जरत्कार का विवाह इसी नाम के एक ऋषि से हुआ। अपस्तीक इन्हीं का पुत्र था जिसने जनमेजय के यहां में नागों की रज्ञा की। रामयन्द्र के पुत्र कुराने भी एक नाग कन्या के साथ विवाह किया। दाद्वि शास्य प्रन्थ मणि मेगलय के अनुसार चोल राजा वेख ऋवेयर किल्ली ने पीत वत्तय नाम्नी नाग कन्या के साथ विवाह किया। श्रीकृष्ण ने धृन्दावन के समीप से कालीय नाग को सपरिवार खदेर कर आज्ञा दी कि वह समुद्र के निकट जाकर वास करे। इससे भी व्यनुमान होता है कि नाग लोक समुद्र के निकट था। नागों के वैवादिक सम्बन्ध और भी यत्र तत्र राजाओं से निकलेंगे। ऋषिवर वत्तंक ने अपने खोए हुए फुंडल नागों से ही छोने। सुरसा नाम्नी नाग माता ने उद्धि उरलंघनं के समय देवताओं के कहने से हतुमान के बल की परीचा ली। राजा बिल को हैंद करके जब मगबान बामन ने पाताल मेजा था, तब उनके निरीचक नाम लोग नियत हुए। छुराान बंश की पराजित करके नागों ने भारत में अपना साझाव्य स्थापित किया अपन हिन्दू सम्यता की रक्ता की। उसी बंश का दौहित उतीय बाकाटक नरेश पीछे शासक हुआ, जिससे बाकाटक राज्य चला। इनके पीछे गुप्त साम्राज्य जमा। इतने वालों के होते हुए भी पुराखों में बहुत स्थानों पर ऐसे चर्णन सिलते हैं कि नाग लोग बालाव में सर्व ही थे। ऐसे वर्णन अमा हैं

म्म — इन लोगों का वर्ष्यन अधिष्य पुरास में कई अध्यायों द्वारा हुआ है, जहाँ इनकी प्रथक जाति सी मानी गई है। वहाँ तिखा है कि यह लांग सूर्य के उपासक ये। इनके कई राजा सरदारों आदि के ताम भी वहाँ पर आय हैं। मग शाकद्वीभी जाताय थे। इन्हें फुण्य पुत्र शाम्य ने बाहर (कारस) से लाकर मुल्तान में बसाया था और वहाँ एक सूर्य मन्दिर भी यनवाया जो हा यूनस्सांग के समय तक प्रस्तुत रहा।

दैत्य — इनका वर्णन वेदों में कुछ है और पुराणों में बहुत खिकता से आवा है। इनके सरदार हिरएयकरिष्ट, बजांग, अंवक, बजांगाभ आदि थे। इनकी साता दिति थीं, जिससे इनकी दैरंग संज्ञा हुई। इनके पिता करवर करिष कहे तथ हैं, किन्तु ये हो रैरंग, दात्रय, रेवता, पहुं, पन्नी यहाँ तक कि कृष्ण आदि के पिता है। इससे यह पिछृत का वर्णन दार्टाटितक है। इन लोगों की देवाओं से वहुत काल पर्यन्त शत्रुता रही। देवताओं से ऐसे स्थानों पर रूपक हुता आट्यों का प्रयोजन समफला चाहिए। समक्त पहना है कि यह केवल अनार्य्य ही अलार्य्य न थे, चरह जानार्थ्या के साथ इनमें छुछ आप्ये दिधर भी भिला हुआ या। यह लोग आप्ये सम्यत मृद्धीत थे। प्रह्माद विष्णु भक्त थे और बिला बहुत बड़े दानों और यहकतों। आप्यों से इनका वैवाहिक सम्बन्ध अधिकता से था। पुलोमा दैरंग

हुई है। अब तक की जाँच से यह विषय पूर्णतया अज्ञात है। पाश्चात्य पण्डितों का विचार है कि उत्तर से ब्राह्मण इतनी संख्या में दक्षिण कभी नहीं गये कि वहाँ आय्यों की इतनी भारी बस्ती होती जैसी आज पाई जाती है। इस को इस सत के प्रदण करने में सकं।च है। सहाराजा रामचन्द्र के समय से कुछ ही पहले चीर वर ऋगस्त्य मुनि के नेतृत्व में आप्यों का एक बड़ा उपनिवेश दिल्ला में स्थापित हका था। शरभंग ऋषि भी वहाँ पहुँच चुके थे तथा परशुराम भी वहीं के हैं। जनस्थान में बहुत से ऋषि राम से मिले। राज्ञ सों द्वारा जो ब्राह्मण खायेगयेथे, उन की अस्थि का टीला साराम ने देखा। पुलस्त्य ऋषि के बंशी भी बहुतायत् से वहाँ रहे। रामचन्द्र के समय में दक्षिण का बत्तर से घतिष्ठ सम्बन्ध हो गया। युधिष्ठिर के समय में दक्षिण में आयों के कई राज्य खापित थे। गौतम गुढ़, श्रशोक, समुद्रगप श्रादि के समयों में भी यही दशा थी। इन सब वातों के होते हुये भी महाकान्तार वन इतना विकराल नहीं माना जा सकता कि कोई उसको पार ही न कर सकता। इसलिये आरथों का वह संख्या में दिला जाना कुछ असंभव नहीं है। मिश्र अथवा उत्तरी भारत की इस कार्य शाला की सभ्यता पहुँचने के पूर्व ही वहां दिन्दू सभ्यता स्पापित हो चुकी थी। बाह्मणों की इस प्रधान शाखायें हैं, जिनमें चत्तरवाली पद्धगौड़ कहलाती हैं और दिल्यावाली पंचदाविड़। कम चत्त्वाला पश्चनाह कहलाता है जार वाल्यवाला पचद्रावड़। फम सं कम कुछ ब्राह्मणों का विश्वण जाना सर्वमान्य है। इन स्वायां से पंचद्राविड़ ब्राह्मण आप्ने सभ्यता गृहीत और कुछ आंतों से आप्ने कियर सम्पन्न द्रविड़ समक्त पड़ते हैं। दक्षिण के चृत्रियां और वैर्र्यों में अनार्य्य रुधिर अवस्य पाथा जाता है जैला कि वहां के ब्राह्मण भी कहते हैं। तामिल जाति की अनार्य्यता के थिपय में बहुत से पंडितों का सत है कि ये आर्य्य नहीं हैं। मत्स्यपुरास के अनुसार निम्न जातियां आदिम काल में निम्न-

मारत्यपुराण के अनुसार निम्न जातियां आदिम काल में निम्न, स्थानों में बसी थीं:—दैत्य दानव ( श्वेत पर्वत या सफेद कांद्र पर ), देवनाण [ सुमेद ( पामीर ) पर ], राइस, पिशाच, यच ( हिमालय पर ), नाव्यवं और आप्तरस ( हेमकूट जर्थात् कराकुरम पर ), नाग और तच्चक ( निषय अर्थात् निस्सा पहाड़ पर ), ऋषि ( नीलाचल में) श्रौर पितृ शृक्षवान पर्वत पर जो सुमेर से पश्चिम कारियन समुद्र के निकट हैं। ये स्थान किसी समय में इन लोगों के निवास-स्थान थे। समय पर इनमें बहुत से हेर फेर भी हुये जैसे कि स्थान स्थान पर दिखलाये जार्चेगे।

आर्य लाग कीन ये और भारत में कहां से आये इन प्रश्नों के जानने के लिये सांसारिक जातियों का ऊल वर्णन करना ठीक समम पहता है। मानव-शास्त्र-वेचाओं ने मनुष्यों की पांच जातियों में विभक्त किया है, आर्थान् काकेशियन, मंगीलियन या तातार, हवरी, मलय और अमरीकन। रंगों के अनुसार यही कोग कमाशा गोरे, पीले, काले, आवामी और लाल हैं। गोरे लीग प्रधानतथा योरोप, परिचनी और रहिले ही जीर जाता का पहारों का करते का में रहते हैं और उत्तरीय एवं वृद्धिणीयं अमरीका में इत वे विधा आर्ट्सिला और त्यूबोलियह में बसते जाते हैं। मंगील लोग प्रधानतथा चीन, जापान, वर्मो, स्वाम आर्ट्सिला कोग प्रधानतथा चीन, जापान, वर्मो, स्वाम आर्ट्सिला है। स्वर्गों का स्वास अमरीका है तथा अमरीका तो का स्वाह अमरीका है तथा मलयों का मलका, महागास्त्रर, न्यूबोलियह आदि। अमरीका हो जो जो लाल इंडियन कहलाते हैं दोनों अमरीकाओं में रहते हैं।

इन सब में गोरी जाति प्रधान है। मिश्र, असीरिया, बैथिको-निया, फिनिशिया, फारम, यूनान, इटली आदि के लोग सब गोरे भै। हिन्दू और हिश्रू लोग भी गोरे हैं। इस गोरी जाति की तीन प्रधान शाखाएँ हैं, अर्थाम् आये, सेमेटिक और हैमेटिक। सेमेटिकों में हिश्रू लोगों, अरबों एवं फिनिशिया, बैथिकोनिया और असीरियावालों की गिनती है, तथा हैमेटिकों में मिश्रवालों मी। यह दोगों तपा नृद्ध के पुत्रों शुंग और हैम के नामों से निकले हैं।

आरये जाति संतार में सर्वभाग है। इसी में भारतवासियां, जर्मनों, रुसियां, छंत्र जों, फ्रांसीसियों आदि की गणना है। सब योरोपवासी आप्य नहीं है। पाश्चास्य पहिलों में से छुछ का विचार है कि आप्ये लोग मध्य परिवार्ग में हो और छुछ लोग पन्हें पूर्वीय योरोप का निवासी सालते हैं। पंडितवर मैक्सफुल रूप मत है कि एक वह समय या कि जब हिस्टुऑ, जर्मनों, रुसियों, यहुदियों, अफ्नानों,

अँगरेबों, कारिसयों आदि के पूर्व पुरुष सेमेटिक और हैमेटिक जातियों से प्रथक् एक ही स्थान पर रहते थे। यह एक छोटी सी जाति थी और इसकी भाषा वह थी जो तब तक संस्कृत, युनानी श्रयया जर्मन नहीं हुई थी, वरन् इनन्सव का मूल श्रपने में रखती थी। योरीपीय पहितों के श्रुत्तार सोंसारिक जातियों का विभाग चपर्युकानुसार है। यही मत टीक भी समझ पहना है।

वयों क्यों का संख्या तथा साहस में वृद्धि होती गयी, त्यों स्यां यह अपने निवास स्थान से आगो बहुते गये। इन होगों ने क्रमशा भारत, परिचारी एशिया और सबसे पीछे योरोप में फैलफर इन देशों में आठर्य संध्यता का विस्तार किया। वे केटर भी आठर्य थे जो मांस और ब्रिटेन में पाये जाते हैं। इन होगों ने पहले मध्य और हिल्पी योरोप को अपना निवासस्थान बनाया। धीरे धीरे युनानियों, रुनियों एयं ट्यूटनों ने फेल्टों को इटली, धीस, मध्य-योरोप, बेन्गार्फ, स्वीडन और नार्वें से निकाल दिया। इसके पीछे स्वाय लोग रूस, पांतरहरू होई मां मुलिय आहि में फैल गए। विद्युपनियावाले रूस में बाहिरक के फिनारे रहते हैं।

समम जाय्ये जाति की जादिम एकता की साची स्थल्पा बहुत करके अब आय्ये भाषा ही है। संस्कृत, जींद, जमेंची, यूनानी, लैटिन, कारसी, अरबी आदि भाषाओं के मिलाने से प्रकट होता है कि इन सम की मूल स्वरूप करी एक हो मापा थी। इन सब में साधारण वातों, जीवाती, कार्मो, रिश्तों आदि के लिये प्राय: एक ही से राय्ट हैं। इन सापाओं को बोलनेवाली जातियाँ हजारों वर्षों से प्रथक् हैं, सो एक दूसरी से राय्ट नकल नहीं कर सकती थीं और न ले सकती थीं। खतः इनकी आदिम एकता प्रमाणित होती है। इसी भाषा सम्बन्धी जींच से इस प्रभावशालिनी जाति को उस काल तक की उन्नतियों कर परिचय मिलता है जब तक कि उसने अपना आदिम निवास स्थान नहीं छोड़ा था। पडिजों ने निक्कर निकाला है कि उस समय भी आयर लोग मकानों में रहते, प्रथ्वी जीवते और पिक्यों से अवाज चीसते थे। वह भेड़, गाय, वैत, कुता, वकरा आदि में पावते और शहद से निकाला हुआ मय पीते थे। वे ताँवा, चीदों, सोना आदि का व्यवहार करते

खीर पतुष बार्ण तथा तलवार से लड़ते थे। जिनमें राज्य शासन प्रणाली का खारम्भ हो जुका था। वे जाकाश ज्यथना आकाशवासी देवता का पूजन करते थे।

कुल पाखास्य पंदितों का विचार है कि प्राचीन संसार का सब से यहा इतिहास स्थल मेटेटरेनियन समुद्र का किनारा है। वे सममते हैं कि जीनी स्थपंडिटयाजियानी मात्र रहें हैं, हिन्दू स्थप्नवत् विचारा-श्रयो मात्र, प्रीक विचारशील तथा कारीगर और रूमी पूरे महुच्य। अभिमानी कुछ सिखला नहीं सकता था, स्थानभी ने कुछ नहीं किया, कारीगर ने अपनी और अपने पड़ोस की जति की जीर पूर्ण मतुष्य ने संसार पर शासन किया। आशा है कि ऐसे बोले विचारों का कुछ संशोधन इन पूछों के अवलोकन से हो जायगा, क्योंकि हिन्दुआँ ने यहत सी कार्ति अवश्र सी थी। मिश्र, शे (वै) दिव्या,

भारतवर्ष और बीन में खित प्राचीन समय से यथेष्ट सध्यता वर्तमान थी। इनमें आर्थ जाति सब से खिका सध्य थी। मिश और असीरियावासियों ने कई बार भारतवर्ष पर बढ़ाइयाँ की। भारतीय इतिहास खारक्म करने के पूर्व यह ठीक समक पड़ता

है कि ज्यने पहोसी कारस का कुछ सुद्दम दिग्दर्शन करा कर तय ज्यांभे यहें। वलाल महाशय ने १९१४ के निकट प्राचीन भारत पर एक मन्य जँगरेजी में मकाशित किया। उसमें आयों के विषय में उनके जो विचार हैं उन में से कुछ का सारीश यही दिया जाता है। ८००० से ७००० बी० सी० तक ग्लेशियरों (सपुत्र में तैरनेवाले वर्क के पहाड़ों) से शीवाजिक्य पर्व जनबुद्धि के कारण ज्यार्थ लोग जवने प्राप्त के पहाड़ों के स्वार्थ के उसके जनबुद्धि के कारण ज्यार्थ लोग जवने प्राप्त के सम्य एशिया प्रीप्त जोर प्रीराण में सह तथा ४००० बी० सी० में कारस एवं मारत एहंचे।

के पहाड़ों) से शीवाधिक्य एवं जनखुद्धि के कारण आये लोग अपने प्राफ़ित फसदनों को छोड़ कर नीचे उतरे। अनन्तर वे योरोप और पश्चिम में इंट गए। अ००० से ६००० बीठ-सीठ तफ वे मध्य एशिया में बसे, तथा ४००० बीठ सीठ में कारस एवं मानर पहुँचे। ५००० रिक्ट के साद घर हाल नहीं जानते थे, किन्तु रश, नाव, सुनाई का काम, यब और मधुपान से अभिन्न थे। उनके देवता उपस, यु और वे यहा करते थे। इनके देवता उपस, यु और वे यहा करते थे। उनके देवता उपस, यु और विस्तान के निवासियों से मिले। उनकी सम्यवा उच्च थी, सो आयों भी गति

ŧξ

द्यवरद हुई और इन्होंने उनसे बहुत छुद्ध सीखा । तदनन्तर आर्यों का फारस और मारत से सर्वध प्रारम्भ हुआ। कारसी और भारतीय आर्य प्राय: एक ही थे। उनमें बहुत छुद्ध साम्य था। जन्दावस्ता के शब्द और विचार बहुत छुद्ध ग्रस्वेद से भित्रते हैं। यथा:—

बृत्रध्न (इन्द्र) ईरानी वैरेथूब्न । जैतन ≈थइटौन ।

ष्टत, बेदों का, यृत ईरानी । प्रथम बैद्य भिन्न = भिथ्र । शतप्य ब्राह्मण् ९, ५, १ से निष्कर्ष निकलता है कि देव तथा

अक्षुर प्रजापति के पुत्र थे। देव सत्य पर रहे, अक्षुर आसस्य पर। देवासुर युद्ध होने से देव ईरान के उत्तर पूर्व में बसे, और वहां से भारत आये। यह युद्ध दोघे कालीन और भारी था।

भारत में बाने पर खायों ने यहां द्रिविशे तथा कोलों का पाकर खरें होता या वस्तु फंहा। कोल उत्तर पूर्व से जीर द्रिविश्व उत्तर पिछ्ल्लम से खाये थे। फंहिं फोई इन्हें बल्ल्विस्तात से आनेवाले सममत्ते हैं। कोलिरियनों को विन्ध्य के निकट पराजित करके द्रविष्ट् दिचण चले गए। कुछ लोगों का विचार है कि कोल आदिम भारतीय थे। द्रविशे का विश्वोत से अच्छा न्यापार था। वे पूर्व की और रोपनाग को पूजते थे। मान्य समाजों का चलन द्रविशें ने चलाया। तह पूजन भी पुजते थे। मान्य समाजों का चलन द्रविशें ने चलाया। तह पूजन भी पजना था। खेती का अच्छा प्रचार दिख्या में हुआ। वनके छुटुन्य माताओं पर थे। घटन्येद में थे राखस और यातुषान हुए। विशाच लाली लिए हुए बहुत पिल्लाने वाले थे। चृहरकथा मुतताः पैरााची मापा में थी। नागों की यशें की भी दो जातियां थी। कुयेर युत्त थे। दिख्यों के हैं निक सर्पों के। आयों की दूसरी घारा गिलिंगट और वितर्शल होकर आयो। पहले देव अमुरों से हार गए, किन्दु पोछे पुरंजय की सहायता से विजयी हुए। पुरकुरत नमें इा तक थहे।

पाजिंटर महाशय का विचार हिन्दू शाखों के खनुसार पलता है। हिन्दुओं में तिब्बत गन्धमादन खादि तो पवित्र देव देश हैं, किन्तु पंजाब खक्तानिस्तान खादि ऐसे नहीं हैं। इससे खापका कथन है कि खाये लोग भारतवर्ष में उत्तर पच्छिम से न खाकर इथर हो से खाये।

फ़ारस का राज्य यह राज्य पहले पहल पारसियों के अधीन हुआ। ये लोग आध्ये थे और हमारे पूर्व पुरुपों की भाँति मध्य एशिया श्रथवा पूर्वीय रूस से आए थे। इनकी भाषा जन्द पुरानी संस्कृत से मिलवी-जुलती है। इस भाषा में जन्दावस्ता नामक इनका प्राचीन धर्म धन्य मात्र रह गया है। हेरोडोटस ने बी० सी० १४०० के लगभग वाले फारस राज्य के भारतीय सम्बन्ध का हाल कहा है। पारसियों ने कई जातियों को पराजित किया, किन्तु ये लीग उनका एकीकरण न कर सके। कारस पहले मीडिया के अधीन रहा, किन्तु ७०० बी० सी० के लगभग इन लोगों का शासक पृथक हो गया। फिर भी बह रहा मीडियों के अधिकार में, किन्तु ५५० बी० सी० में साइरस ने मीडिया की जीत कर फारस का राज्य स्थापित किया। यह शासक बहुत बड़ा विजयी था। इसने ५४६ में जिडिया और ५३८ में वैधिकोनिया को भी जीत कर फारस में मिला लिया। पूर्वमें इसने हिन्दूकुरातक अपना राज्य फैलाया। यह यहा प्रतापी राजा था, किन्तु ५२९ में सीरिया वालों से युद्ध करने में मारा गया। इसके पुत्र कन्वीसिस ने ५२९ में मिश्र देश की जीत लिया। ५२१ से ४८५ बी० सी० तक इसके पुत्र दारा ने राज्य किया। इसने फारस के विशाल राज्य को हुद करके उसे कई प्रान्तों में विमाजित किया। मत्येक प्रान्त का शासक सट्टेप कहलाता था। दारा ने सड़कें बनवायीं और डाकख़ानों का अच्छा प्रवन्ध किया। इसने योरोनीय प्रान्त, थूं स और मैसिडोनिया को भी जीत कर कारसी राज्य में मिलाये। इसके पीछे दारा ने यूनान (श्रीस) जीतने का प्रयम्य किया, किरतु ४९० में मराधान के जगत्वसिद्ध युद्ध में कारसी लोगों ने करारी पराजय पायी और योरोपीय पंडितों के अनुसार पशिया की योरोप विजय वाली कामना सदा के लिये अस्त हो गयो । इसके पुत्र ने , फिर सूनान विजयार्थ युद्ध किये किन्तु फल यह हुआ कि उसके हाथ से मैसिडोनिया और श्रेस भी जाते रहे । ४१४ में भिन्न स्वतन्त्र ही गया । ३३६ में तीसरा दारा गद्दी पर बैठा। इसने ३३१ में सिकन्दर के हाथ अर्थका में वह करारी पराजय पायी कि जिससे कारस का राज्य ध्वस्त हो गया । इसके पीछे फारस साम्राज्य पद से गिर कर एक साधारण

٤८

राज्य रह गया। फारस का मारत से कमी कोई ऐतिहासिक भारी युद्ध नहीं हुआ। भारत के बहुत से शक राजे अपने को सट्टैप ( चत्रप ) कहते थे, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे लोग फारस के अधीन थे, क्योंकि फारस के प्रान्तीय शासक सट्टैप कहलांत थे, जैसा कि हम ऊपर देख जुके हैं।

भारतीय इतिहास के लिये यह वर्णन कुछ कुछ अधासगिक समका जा सकता है, फिन्तु प्राचीन भारत का इस देश से बहुत कुछ सम्बन्ध रहा है। तिलक महाशय ने अपने 'बोरियन' अन्थ में सिद्ध किया है कि श्रार्व्य लोग सब से पहले उत्तरीय घुव के निवासी थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं के दिन रात छ: छ: महीनों के होते हैं। यह बात उत्तरीय धुव के विषय में खाज भी घटित है। खाइसलैएड नामक टापू में भी यही दशा है। जब तक सूर्य्य उत्तरायख रहते हैं तब तक बहाँ बराबर दिन रहता है। इसी प्रकार दक्षिणायन सूर्य्य में छ: मासों सक रात बनी रहती है। इस प्रकार भूच प्रदेशों में वर्ष में एक ही दिन रात होती है। हिन्दू शास्त्र देवताओं का यही दिन मानते हैं। इससे फ़ुछ ध्वनि निकलती है कि आदिम आय्ये लोग उत्तरीय ध्रुव में रहते थे। सम्भवतः वहीं से चल कर वे पूर्वीय रूस और मध्य एशिया होते हुए भारत, पश्चिमी एशिया और योरोप में फैले। तिलक महाराय के बातुसार बाय्यों का पवार्पण भारत में ६००० बीठ सीठ के लगभग हुआ और ४००० से २५०० तक ऋग्वेद तथा सामवेद की रचना हुई । यजुर्वेद श्रीर श्रथवंबेद इस से कुछ पीछे के हैं। इसित्ये इस अध्याय में बेदों का वर्णन न करके हम उसे यथा स्थान कहेंगे। यहाँ वेदों एवं धान्य मन्धों के सहारे से आय्यों के आगमन का कथन किया जायगा और पुरागों आदि के आधार पर शेप इतिहास कहा जायगा। यायु पुरास का कथन है कि भूत, पिशाच, नाग और देव जावना । नाउ उत्तर के आये । मूतगर्ण भूत स्थान (भूटान ) में घसे। अधिष्य पुराण बतलाता है कि आर्थ उत्तराहुक (साईबेरिया) में रहते थे और वहीं से मध्य भूमि ( युक्त प्रान्त ) में आए।

चार्यों की संख्या जागमन के समय बहुत अधिक न थी। उत्पर दिखलाया जा सुका है कि भारत में जाने के पूर्व आर्थ्य लोग खेती तथा राज्य व्यवस्था से कुड़ कुछ अभिक्ष थे। अपने देश में स्थानाभाव तथा देशान्तरों में भ्रमण का चाव उन्हें दिन्दुस्तान तक ले श्राया। यहाँ की भूमि को बहुत उपजाऊ देख वे जङ्कातों को जला श्रीर मैदानों की साफ कर यहीं बस गए। अनार्य्य लोगों ने धनुप वाणों से उनका सामना किया, फिन्तु बढ़ी हुई आर्च्य सम्यता के सम्मुख भारतीय शिकारी गए। यसवान होने पर भी ठहर न सके। उस काल अधिकतर भारतीयों को सेना बना कर लड़ने की प्रथा ज्ञात न थी। वे विना दल जोड़े खौर बिना मंत्रणा किए सौ सौ दो दो सौ के मंडों में बाय्यों से लड़ लड़ कर हारते गये। जो जहां हुआ वह वहीं लड़ पड़ा। ये लोग घोड़े का हाल नहीं जानते थे। आय्यों के घुड़सवार देख कर इन लोगों ने घोड़ा और सवार को एक ही ठयक्ति सममा। ऐसे भयानक व्यक्ति से विजय की कुछ भी आशा न रख कर वैचारे श्रानार्च्य हाय हाय करके भागे। यही श्रम अमरीका में स्पेन वालों के पुड़सबार देखकर वहाँ के आदिम निवासियों (रेड इंडियनों) की हुआ। घोड़े से विशेष कार्य सिद्ध होने के कारण आर्यों में उसका मान बहुत बढ़ा, यहाँ तक कि द्धिकवण के नाम से वेदों में उसकी पूजा तक हुई। इसी अवसर पर आय्यों ने प्राचीन भारतीयों की भाषाहीन पशु मात्र सममा। ये लोग रक्ष में काले श्रीर सभ्यता के सभी छंतों में आध्यें से बहुत नीने थे। अतः आध्यें और जनाय्यें के भेव को वर्ण भेद की उपाधि मिली। इसी से सगय पर जाति भेव निकला लैसा कि आगे दिखलाया जानेगा l

क्षतार्व्यों ने बहुत शीघ्रता से अपनी हार नहीं सान ती, वरन वे कड़तों, पहाड़ों आदि में छिप जाते थे और मीजा पाकर प्राप्यों को भारी हानि पहुँचाते थे। इसी प्रकार इन दोनों कालियों में सिकड़ों वर्षों काल्या हानि पहुँचाते थे। इसी प्रकार इन दोनों कालियों में सिकड़ों वर्षों काल्यों कालियों। वह ते जाते थे। स्पों उनार्व्य जाने पहिं हरते जाते थे। किन्तु प्रत्येक जङ्गल खीर स्पां कालियों कालियों कालिया हरते जो अपने कालिया हरते जो अपने कालिया हरते कालिया हरते के सार्व्यों को पूरी अव्हचन हाली। इसिवार निर्वा पार करने के वास्ते आप्तां की पूरी अव्हचन हाली। इसिवार निर्वा पहें। १०० मस्तूलों तक के जलपोतों का वर्णन वेर्षों में कई स्थानों पर आया है। इस

चिरकालिक युद्ध के कारण आर्थ्यों तथा अनार्थ्यों में भारी राहुता हो गयी। इसीलिए अप्येद में जहाँ कहीं अतार्थों का कथन आया है, वहीं वह विदेषपृष्ठ शब्दों में है। प्रार्थनाओं में यहीं तक कहा गया है, कि हे इन्द्र तू इनकी काली चमड़ी ज्येद दे। यह दशा गया है कि हे इन्द्र तू इनकी काली चमड़ी जयेद दे। यह दशा युवांद और अथ्यवंदि के समयों में नहीं रही थी, क्योंकि उन में अनार्थों के साथ प्रेमपृष्ट ज्यवहार का परिचय मिलता है। हक्ष्या मोहं जोरदों के साथ प्रेमपृष्ट ज्यवहार का परिचय मिलता है। हक्ष्या मोहं जोरदों के साथ प्रेमपृष्ट ज्यवहार का यह योर प्राप्त भी ये। वेदों में भी रामप्र, इन आदि के पाषाणु दुर्ग लिखे हैं। और भी अनेकानेक सारी आरोदी नेता थे। वनके जीतने में आर्थों को कठिनता पड़ी, किन्दु अन्त में ये ही विजयी हुये।

इस लम्बे समय में आप्यों का जीवन बहुत करके बैसाही था जैसा कि ऋग्वेद में पाया जाता है। इन आय्यों ने वेद मंत्रों तक न पहुँचने वाले गद्य पद्य मंग साहित्य की भी रचना की, जिसे निविध कहते हैं । यह अब हम लोगों के पास प्रस्तुत नहीं है, किन्तु इसके तारका-लिक चरितस्य की खोज पंडितों को वेदों से ही मिली है। इस लन्बे समय में छारवें की भाषा भी खरम बातों के साथ उन्नति करती तथा बदलती रही, यहाँ तक कि इस समय के पीछे ऋग्वेद जिस भाषा में तिखा गया यह आय्यों की प्राचीन भाषा जन्दू से मिलती होने पर भी बहुत कुछ भिन्न हो गयी थी। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहाजा सकता कि आय्यों की प्राचीन भाषा जन्द ही थी। इस लागों को केवल इतना झात है कि आध्यों की दूसरी धारा जो कारस में रही, उसकी प्राचीन भाषा जन्द थी। आय्यों का कथन कुछ विस्तार के साथ वैदिक वर्णन में आवेगा। यहां केवल उतना ही कहा गया है जो उनकी अवैदिक समय वाली दशा का दिग्दर्शन करा सके। पूर्वोक्त कथन विशेष-तया वेदों के आधार पर किये गए हैं। अब हम पुराणों के आधार पर इस फाल का इतिहास लिखते हैं।

हगारे यहाँ पोगाणिक विवरणों में समय का विभाग मन्यन्तरों के अनुसार किया गया है। पूरा मूल मविषय काल चौदह मन्यन्तरों में बौटा गया है, जिसमें से ह मन्यन्तर हो चुके हैं खौर ७ यां इस समय चल रहा है, तथा सात खागे खाने वाले हैं। एक मन्यन्तर ंश चतुर्युगियों से कुछ खिक होता है। प्रत्येक चतुर्युगी में सत्ययुग, प्रेता, द्वापर छोर फलियुग होते हैं। सत्ययुग की संख्या १००० वर्षों की है और चार-चार सो वर्षों की इसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश होते हैं। प्रतायुग २०००,वर्षों का है और उतकी सन्ध्या-सन्ध्यांश में ह सी वर्ष लगते हैं। द्वापर में २००० वर्ष और चार सी वर्षों की संध्या-संध्यांश हैं तथा कि सुग में १००० वर्ष और हो सी वर्षों की संध्या-संध्यांश हैं तथा कि सुग में १००० वर्ष और हो सी वर्षों की संध्या-संध्यांश हैं। प्रयोजन यह है कि जितने हकार वर्षों का युग होगा उतने ही सी वर्षों को सन्ध्या होगी और उसी के वराधर संध्यांश होगा। बतने ही सी वर्षों को सन्ध्या होगी और उसी के वराधर संध्यांश होगा। अतन इस चतुर्युगी में १२००० वर्ष होते हैं।

बह गणना अच्छी थी, किन्तु पैराणिक पंडितों ने इस काल की देवताओं का समय कह कर बहुत बढ़ा दिया। इस पौराणिक मत के अनुसार उपयुक्त प्रस्पेक वर्ष हमारे ३६० वर्षों का होता है, क्यांकि विवाजों का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर है। जतः एक चतु-बुनी ४३२००० वर्षों की हो जातो है और एक मन्वन्तर में ऐसी ऐसी ७१ चतुर्दुनियां पड़ जाती हैं। इसलिए यह वीराधिक समय संख्या विलक्कुल बैकार हो गयो है। फिर भी मन्वन्तरों के कथन से इतना लाभ व्यवस्य है कि वैवस्वत मनु के पहले हमें छ: मन्वन्तर मिलते हैं और जिस मन्बन्तर में जो कथाएँ पुराणों में वर्णित हैं, उनके अनुसार पटनाओं का पूर्वापर कम मिल जाता है। युगों के अनुसार घटनाओं का कथन भी कुछ कुछ सहायता देता है, फिन्तु प्रस्थेक राजस्य काल के विषय में निरचयपूर्वक यह नहीं झात होता है कि वह किस युग में था । मोटे प्रकार से चितवन्धन सत्ययुग में हुन्त्रा, रामावतार श्रेता में, महाभारत युद्ध द्वापर में श्रीर इघर की घटनाएँ फलियुग में हुई। महामारत का काल बहुत लोग ६०० गत किल में भी मानते हैं, बदापि पुराणों में कृष्ण के शरीर-स्याग, महाभारत युद्ध अथवा परीचित के समय से कित का प्रारम्भ जिला है। जो हो, इम युगों, मन्वन्तरों तथा राज वंशों के सहारे इति-हास जिल्ला श्रेप्टवर समकते हैं।

पीदहां मनुष्ठों के नाम ये हैं:-स्वायन्युव, स्वारोचिय, उत्तम, दामस, रेयत, चाह्यप, वैवस्वत, सावर्षि, दत्तसावर्षि, ब्रह्मसावर्षि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावणि, देवसावणि और इन्द्रसावर्णि। इन सब में सावर्णि वाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, न कि भूत श्रीर वर्त्तमान कालों से। व्यतः इनका कथन व्यनावश्यक हैं व्योर इनके नाम केंचल वर्णन पूर्णता के विचार से यहाँ लिख दिए गये हैं। इन सब का भोग काल समान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथक् पृथक् राजघरानी के समान इनका समय भी न्युताधिक खबश्य होगा। स्वायन्भुव मतु पहले थे। इनके बंदा का वर्णन राजवंदा कथन वाले ध्यव्याय में ने०१ पर दिया हुआ है। ऋग्वेद का निर्माण काल मोटे प्रकार से चालुए मन्यन्तर से प्रारम्म होता है। इसी में समुद्र मन्थन भी हुआ जैसा कि आगे कहा जायगा। अतः समभ पड्ता है कि भाजुप मन्वन्तर आयों के लिये बहुत ही गौरवपूर्ण समय था। सातों मनुष्यों में से केवल चालुप अगर वैवस्वत वेदर्पि थे, शेप कोई नहीं। इससे भी चाह्यप मन्वन्तर से ही मुख्यतया वैदिक समय चलने की मत्तक मिलती है। वेदां में आर्थों की बहुत छोटी छोटी बातों तक के वर्णन हैं, किन्तु यह साफ कहीं नहीं लिखा है कि वे लोग कहीं बाहर से आकर भारत में बसे। इससे प्रकट दोता है कि आये लोग वेद निर्माणारम्भ के समयु इतने दिन पहले से भारत में बसते थे कि वे व्यपना बाहर से आनी विलकुल भूल चुके थे। यह बात तिलक महा-श्य के इस सिद्धान्त का पुष्ट करती है कि आये लोग वैदिक समय से बहुत वर्ष पूर्व भारत में आए थे। यहां जैसे जैसे उनकी सख्या और शक्ति में युद्धि हुई, वैसे हो वैसे वे आगे बढ़ते गए।

#### स्वायमञ्जूष मन्वन्तर

स्वायम्मुव से वाद्युप वर्यन्त ह्ववा मन्वन्वरों में जो विवरण है, वह स्रीभागवत, विष्णु पुराख, हरिवंश और दुर्गा समसनी के आधार पर है।

प्रान्वेद में कहा गया कि है इन्द्र तू ने यह देश मनु को दिया। इस से स्वायम्भुद मनु का प्रयाजन समक्ष पड़वा है। वैवस्वत मनु का कथन वेदों में जहाँ हुआ वहाँ वैवस्वत भी कह दिया गया है। वेदों में घटनाओं का पूर्वोपर क्रम नहीं कहा गया है। पुरायों से हमें ज्ञाव होता है कि स्वायम्भुवमनु १४ मनुष्या में पहले थे। इनकी ४५ पीडियों ने भारत में राज्य किया। इस कारण से यह मन्वन्तर फई सी वर्षों का समक्त पड़ता है। इनके प्रियमत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। ये रोनों बड़े मतापी राजा हो गए हैं। आयों के सब से पहले राजा स्वायम्भुव मनु थे। इन्हीं से नरवंशा का चलना कहा गया है,

किन्तु वास्तव में यह कई भारी राजवंशों मात्र के पूर्व पुरुष थे। उत्तानपाद और प्रियत्रत साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों के

स्वामी हुए ।

गानु के वो पुत्रों के व्यक्तिरक्त आकृति, प्रस्ति कौर वेबहूति नाज़ी तीन फल्यायें भी भी। वेबहूति का विवाह पुत्रक के पुत्र करें मध्येष के साथ हुआ जिनसे किवित का जन्म हुआ। कहंम के कल्या के साथ हुआ जिनसे किवित का जन्म हुआ। कहंम की कल्या के साथ तु प्रक्रित का विवाह हुआ जितसे इस पुत्र कीर वो कल्याओं का जन्म हुआ। कहा गंवा है कि प्रियम्त ऐसे प्रतापी राजा से कि जन्होंने राज्य में कई दिन तक रात्रि नहीं होने दी सी। इन्होंने राज्य अपने पुत्रों में बांद दिया। जमनीम को जन्म हुआ (शायद परियाय) मिला, पुतिमान को क्रोंच होप, भक्य को शंक होण (शायद योरोप) तथा औरों को जन्म नहीं कु सुत्रों में इस प्रकार पुत्रों में राज्य वंट कर मियमत पृहर्त्याती हो गये। पच्टी देवी की पुत्रा इन्होंने चलाई। वंगाल में कियो पुत्र के जमना से अंब मी पच्टी का पुत्रन करती हैं। व्यन्तीम के नी पुत्र ये जिनमें इन्होंने व्यवता राज्य बांट दिया। नामि को हिम वर्ष मिला जो हिमालय से व्यवस समुद्र पर्यक्त कहा गया है। इरि को नैपप वपनाम हिर वर्ष (रूसी पुर्विस्तान), इलावत की हुता वर्ष

अरत्व या तिञ्चत भी कहा है। इन्द्र की कन्या जयन्ती का विवाह ऋषमदेव से हुआ। ऋषमदेव न केवल सारी सम्राट थे वरन् भारी घर्मीपदेशक भी हो गये हैं। आप जैनों के प्रथम तीर्थंकर होने से आदिनाथ भी कहलाते

(पासीर), रम्यक को चीनी तातार, हिरयसय को मंगीलिया, कुरू की कुरु वर्ष (साइवेरिया), किम्पुरुष के क्तरी चीन, अद्राश्व को दिच्छी चीन और केतुमान को रूसी धुकिंरतान मिले। महाराजा नामि भारत का शासक हुआ। इसके पुत्र ऋपमदेव थे। हरि वर्ष को कहीं कहीं हैं। इनके सिद्धान्त निम्नानुसार कहे जाते हैं—(१) ईरवर सम्बन्धी विधारों से इतर भी मुित संगव है। (२) संसार स्वयं मुत कीर नित्य है। (३) अहिंसा, धारम-रिश्त खा और विगम्बर पत सदाधार हैं। इनसे "केवल क्षान" मारम होता है। पुरायों में लिखा है कि बुद्रापे में ग्रूपम-देव आँय धाँय धक्त करो। इस कथन से उनके हिन्दुओं के प्रतिकृत विचारों की मलक मिलती है। ग्रुपमदेव द्वारा प्रतिपादित जो मत कपर कहे गये हैं वे ऐतिहासिक झान-शृद्धि के विचार से उस काल के लिये अयुक्त हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने कुछ नव विधारोत्पादन किया था जिनका मृत समय के साथ उन्नति करता हुआ क्या उपर्यक्त क्या में उन्हों के विचार में कही के विचार वह कथन दो कार्यों से उन्हों के विचार में वन्हीं के विचार में करता हुआ क्या उपर्यक्त क्या में उन्हों के विचार में करता विचार पर कथन दो कां ग्रुपमदेव ने रथनत में दोजित किया। यह कथन दो कां स्थापोद ने ने को ग्रुपमदेव ने रथनत में दोजित किया। यह कथन दो कार्यों से अयुक्त समक पड़ता है। एक तो ग्रुपमदेव ममक पड़ता है। एक तो ग्रुपमदेव ममक विचार को ना ग्रुपमदेव में स्वर्ण को ना समकालिक होना असंसव था। दूसरे वेन ने जो सब चलाना चाहा था वह ग्रुपमदेव के मत से मिल था, क्योंकि वेन राजा खारने को प्रता द्वारा पुजवाना चाइत था जी ग्रुपमदेव के मत से इतर सत है।

क्ष्यप्रदेव के पुत्र . महाराजा भरत हुये : जिनके नाम पर देश मारावर्ष कहलाया। भरत बहे ही पुण्यवान और वीर थे। इन्होंने क्षष्ट द्वीप जीते जिससे इनका राज्य नी मार्गो में कथित है। बायुद्रराण कहता है कि इनके नवीं द्वीप समुद्र द्वारा एक दूसरे से प्रथक थे। जनके नाम ये हैं:—इन्द्रद्वीप, कसेक, ताम्रवर्ण, गोभस्तिमान, नारावर, सीन्य, गन्यवं, वक्षण और भारत। मजुमदार महाराय इन्हें सिन्यु, करुड़, सीज़ीन, घंडमन, नीकोवार, मुमावा, जावा, घोनिंगो और भारत समर्मते हैं। मरत ने यह किया। अनन्तर आप राज्य छोड़ कर पंतापी हुये और योग में आपने इतना मन लगाया कि शरीर तक को भुजा दिया जिससे उपाधि जड़ मरत हुई। वन में एक बार सिंह की गाज मुन कर एक प्रयो का गर्मणात हो गया और वह सर गई। मरत ने द्वा से यह स्माशावक के पाला। वसमें ये इतने आपुत्रक हुये कि जप तथ सब मुज बैठे। एक बार कन्य प्रयों में मिल कर वह उनके साथ जंगन में चला या और फिर इनके पास न पलटा। उसके साथ जंगन में चला या आर्था कि रहने पास न पलटा। उसके साथ जंगन में चला या और फिर इनके पास न पलटा। उसके

विरह से इन्हें इतना कष्ट हुआ कि अन्त में इनका शरीर ही छूट गया। भरत के पीछे इस वंश का राज्य निर्चल हो गया। फिसी ने केई क्यांति मास न की।

चत्तानपाद के वंश में हुई पीड़ी राज्य चला। इन राजाओं में भूव, चाहुप मतु, वेन, पृथु, प्रचेत्तस खीर दल प्रधान थे। दल के पीछे इस घराने में राज्य नहीं रहा। अंग ने यक्ष किया, किया पुत्र वेन के कुन्यवहार से राज छोड़ वे जंगल चले गये। राजा वेन एक दुरचरित्र पुरुष था। इसने शायद खच्छे घराने की राजी के खिनिएक एक नीच यंश की की भी अपने घर में हाल ली यी जिससे नियाद नामक इस का बढ़ा पुत्र उपन्न हुआ। वेन का छोटा युत्र पुत्र इलीन राजी से या। यह वहाँ सुवरी राजकुमार था। राजा वेन ने एक नया धर्म पा। यह वहाँ सुवरी राजकुमार था। राजा वेन ने एक नया धर्म पा। यहाँ अपि खाड़ा प्रचारित करही कि सारी प्रजा देवभाव से राजा हो की पूत्र, खोट किसी को नहीं। उस काल तक जन्म से जाति-भेद स्थापित नहीं हुआ। या और लोग अपने कर्मी दुतार माहण्य, चृत्री खादि माने जाते होंगे। माइम्पों के कर्म करनेवाल लोग मना

द्वारं शायद पुजते थे घद्दाँ तक कि राजा लोग भी जनका मान करते थे। उन लोगों को यद आज्ञा जुरी लगी जीर उन्होंने जाकर राजा वेन की समकाया, किन्तु उसने एक न मानी। इस पर कुद्ध होकर इन ब्राह्मणों ने उसी स्थान पर वेन का वस कर डाला जीर निपाद की राज्य के अयोग्य समक कर इसने छोटे भाई प्रशुक्ती राजा बनाया। प्रशु ने बड़ी ही उत्तरता पूर्वक शासन किया जीर जपने राज्य की इतना वदाया जीर उसकी ऐसी उन्नात की कि सूमि ने इनकी कन्या का पद पाकर पृथ्यी नाम पाया। इन्होंने जङ्गल जला, टीले आदि खोद सथा गढ़े पूर कर पृथ्वी को समथर बनाया। इन्हीं के विषय में कहा गया है कि

"बीते पृथु जिन पुहुमि सिंगारी। परवत पाँति धनुप सो टारी।" पुश ने कई यह किये और दान दिये तथा भारी कोप भी छोड़ा जिसमें इनके पुत्र पीत्रों ने भी यहां करके दान दिये। स्वायम्भुध मतु के घराजों ने बहुत धर्म पूर्वक राज्य किया और देश की बहुत बड़ी क्सति की। दृशु वंशी राजा प्रचेतस ने भी बहुत से जंगलों की जला कर नई भूमि निकाली। इन्हें जङ्गल ही में एक परम सुन्दरी कन्या प्राप्त हुई, जिससे इनका पुत्र दत्त उत्पन्न हुआ। प्रचेतस संख्या में दस थे। वे सब राज छोड़ ब्राह्मण होगए और उनके पुत्र दक्त प्रजापति हुये। राजा शियनत के समय आर्थों को भारत में आए हुए बहुत फाल नहीं बीता था। इसलिये इन का बाहर के लोगों से सम्यन्ध नहीं हुटा था। इसी कारण से इन्होंने अपने पुत्रों में सारी पृथ्वी का घटवारा किया और उन सब में अनेला अग्नीध भारत में रह गया। इसने भी एशिया को अपने ९ पुत्रों में बाँटा। इस बटवारे में अरब, पागीर, तिन्तत आदि दूर के देश भी शामिल थे। इस प्रकार के बट-बारे और किसी पौराणिक राजा के विषय में नहीं कहें गए हैं। अपनीध के ९ पुत्रों में अकेला नामि भारत में रह गया। जान पड़ता है कि प्रियनत और नामि के समयों में कई आर्थ घाराएँ भारत से निकल निकल कर अन्य देशों में शासन करने लगी थीं। इनका वर्णन उन उन देशों के इतिहासों में इस कारण नहीं मिलता कि वहाँ का तास्कालिक इतिहास झात नहीं है। स्वायंभुव-मन्वन्तर का उपर्युक्त

विवरण विशेषतया विष्णु पुराश और महाभारत के आधार पर किया गया है।

#### स्वारोचिप मन्वन्तर

यह मन्वन्तर कितने दिन का है सो हम निश्चय पूर्वक नहीं कह स्सते।

ंस्थारोचिष मन्दन्तर में स्कन्द पुराख के अनुसार सुरथ 'नामक पक सार्वभीम राजा हुव्यां। दुर्गापाठ में यह भी लिखा है कि भविष्य में राजा सुरंध ही साथिंग मनु होगा। सुरथ चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ था। यह बंश कहाँ से निकला और इस में कितने और राजा हुए सी अकथित है। सुरथ के राज्य में कीला नामक एक अच्छा शहर अथवा प्रान्त या । इसकं शब्दुओं ने कोला की विध्वंस कर डाला और सुरथ को युद्ध में पराजित कर दिया। फिर भी यह अपने देश में कुछ दिन तक राज्य करता रहा । अनन्तर इसके बैरियों ने इसकी राजधानी पर भी चढ़ाई करके इसके कीप और बहुत से दल का अपहरण कर लिया, जिससे धर्मड़ा कर यह अकेला जंगल को भाग गया, किन्तु इसके मंत्रियों ने कुछ दिनों में कोला विध्वंसियों को पराजित करके इसे जंगल से लाकर फिर गड़ी पर विठलाया। इसके राज्यच्युत होते समय कुछ मंत्री भी शत्रुओं से मिल गये थे। इसका कीप अप्ता था और यह मितव्ययी था। जंगल में राजा सुरथं को ३ वर्षे। तक सेथस ऋषियों के आश्रम में रहना पड़ा। इससे मकट हीता है कि ऋषि लोग उस काल से ही जंगलों में रहने लगे थे, यहाँ तक कि यह परिवादी स्वारीचिय मन्बन्तर में बहुत हह थी। उनके शिष्य भी वहीं रहते थे। ऋषियों ने सुरथ से कुछ ऐतिहासिक घट-नाओं का भी वर्णन किया, जिससे उनका भी इसी मन्वन्तर में अयवा इसके पूर्व होना समम पड़ता है। जान पड़ता है कि दक्षिण वाली महिष जाति का इस समय में आय्यों से घोर युद्ध हुआ। आर्य्य लोग उस समय दिल्ला तक नहीं पहुँचे थे, इससे महिपों का ही पंजाब में आकर इन से युद्ध करना सिद्ध होता है। इनका नेता महिपासुर नाम

से पुकारा गया है। उस समय आयाँ की नेत्री देवी नाम्नी एक प्रसिद्ध आर्थ महिला थीं। इन्होंने महिपासुर का वध किया।

थोड़े दिनों के पाछे शुम्स निशुम्स नामक दो भारी अनार्य राजे हुये। इन्होंने आया को कई युद्धों में पराजित किया, किन्तु देवी ने इनको भी ससैन्य मार कर आर्थ संकट दूर किया। चंड मुंड नामक दो प्रसिद्ध सेनापति शुभ्म के सहायक थे। इनका भी देवी ने यम किया। महिपासुर तथा इन लागों के नाम वेदों में नहीं आये हैं। स्वारांचिप मन्यन्तर को खाँर कोई प्रधान घटना नहीं मिलती, केवल इतना श्रीर लिखा है कि उर्धुक्त राजा सुरथ से मधु फैटम का हाज कहा गया। ये दानों प्रलय के समय में विष्णु से लड़े थे। इससे जान पहता है कि महाप्रलय स्वारीचिप मन्यन्तर के पहले हुआ । जिन मतु की मतस्य देव ने भारी जहाज पर चढ़ा कर बचाया था उनका क्या नाम था सो शतपथ बाह्मण में नहीं लिखा हुआ है। वहां केवल मनु का बचाया जाना कहा गया है और यह भी लिखा है कि उन्हीं मतु के इवन से इड़ा नाम की एक कन्या हुई थी, जिससे मनु ने सृष्टि चरपन्न की। ब्राह्मण प्रंथों से इन यनुका इससे अधिक कुछ परिचय नहीं मिलताऔर न वेदों में इसका कुछ हाल कहा गयाहै। पुराणों में महा प्रतय वाले मनु कहीं कहीं वैवश्वत मनु कहे गये हैं, किन्तु स्कन्द पुराण के अनुसार वे या तो स्वायंभुव मनु हो सकते हैं अथवा स्था-रोचिय। श्री भागवत में महा प्रलय सन्यन्थी राजा का नाम सत्यव्रत था, वहीं प्रलय के पीछे इसी जन्म में वैवस्वत मनु हुये। स्वायंसुब की इड़ानाम्नी कोई कन्या कहीं नहीं तिस्त्री है, वरन ननकी कम्याओं के नाम आकृति, प्रमृति और देवहृति थे। अतः महाप्रत्य से सम्बन्ध रखने वाले स्वारीचिप ही समक पड़ते हैं। महाप्रलय का कोई ऐति-हासिक विवरण मिलना सर्वथा असम्भव है, किन्तु इसका कथन हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी के घार्मिक धंथों में पाया जाता? है। इसलिये इमका सुद्म विवरण यहाँ लिख दिया गया। कुछ पंडितों का मत है कि महाप्रलय तथा मार्करुडेय का विवरण केवल काल्पनिक था। विष्णु पुरास में लिखा है कि चैत्र, किम्पुरुप आदि स्वारोचिप के प्रत्र थे।

## उत्तम और तामस मन्वन्तर

उत्तम मन्यन्तर के विषय में कोई विशेष घटना नहीं ज्ञात है। तामस मनु उत्तम के पुत्र थे। इस (तामस) मन्यन्तर में गजेन्द्र मोत्त की कथा कही जाती है। स्थाति, शतहय, जानुजंघ खादि तामस के पुत्र थे।

## रैवत मन्यन्तर

इसमें बैद्धराठ निर्माण कहा क्या है। बैकुण्ठ स्वर्गलोक को भी कहते हैं, किन्तु इस सन्वन्तर में उसका चनना भी श्री भागवत में तिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह पृथ्वी पर कोई स्थान था। करमीर या तिच्यत में बैद्धराठ का होना अनुमान होता है। कास्की कियों ने भी करमीर के विषय में कहा है कि "अगर किरदीस बर इस्स जमीनस्त। हमीनस्त। हमीनस्त।" तिज्वत को भी बैकुण्ठ मानता-धुक्तियुक्त है। संस्कृत में बैकुण्ठ को त्रिविच्टप भी कहते हैं जो नाम तिज्यत से बहुत कुछ मिलता है। जो हो, राजा चित्त का इन्द्र सं रायद इसी लोफ के किये युद्ध हुआ था। इत्बंद में कहा-गया है कि जिस काल याजा चित्त की कीज बैकुण्ठ विषयार्थ गयी-पी, तय यह आसमान में छा गयी थी। इससे उसका किसी पहाइ-पर जाना अनुमान सिद्ध है। विष्णु पुराख के अनुसार स्वारोचिय, इस्त, तामस तथा रैयत मनु प्रियन्नत के बंदाज थे।

### चाशुष मन्बन्तर

षाह्यप मनु छत्तानपाद के वंशन कहे गये हैं। ये छुठवें मनु हैं। रिपर्युक्त चारों मनु श्रियवन की २७ वी पीड़ों के पीड़े के हैं, सी पाहुप मनु का ३६ वाँ नम्बर बंग्य समक पड़ता है। इनके वंश दृष्ठ से अगद श्रीस नामों का छूट जाना पाया जाता है। इस जिनतों में इन वारों मन्यन्तरों में आठ राजे माने गये हैं, अर्थात् चार स्वय मनु तथा उन पारों मन्यन्तरों में चार छोर राजे। श्री भागवन के खनुसार समुद्र मन्यन छोर बंजि बन्धन पाहुप मन्यन्तर की मुख्य धटनाएं हैं। पिछ बन्धन के थोड़ा ही पीछे यैवस्वत मन्यन्तर की मुख्य धटनाई है।

इससे जान पड़ता है कि दिरण्याच तथा हिरण्यकशिषु के भी युद्ध चाचुप मन्दन्तर के ही अन्तर्गत हैं, क्योंकि बलि हिरण्यकशिषु के प्रपोत्र थे, सो इन दोनों का अन्तर १०० वर्षों से अधिक का नहीं हो ? सकता, और पिल बन्धन चाहुप मन्दन्तर के अन्त में होने से यिद यह मन्दन्तर प्राय: २०० वर्षों का हो, तो हिरण्यादा आदि की कथाएँ इसी के अन्तर्गत पड़ेगी!

पुरागों में कहा गया है कि देवताओं की माता अदिति हैं और दैरगों की दिति तथा दानवों की दनु। ये तीनों यहनें यी श्रीर अदिति के देवमाता होने से इन तीनों का आर्य महिलाएँ होना अनुमान सिद है। इन तीनों के पति भी एक ही व्यक्ति कहे गये हैं अर्थात् करया। यदि यह बात मान ली जावे तो दैत्यां, दानवों और देवताओं में कोई भी जाति भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उनके मास और पिस दोनों कुल एक ही हो जाते हैं। फिर भी यह बात सभी पौराणिक प्रन्थों से प्रकट है कि देवताओं का दैत्यों तथा दानवों से भारी जाति भेद था। इसमे जान पड़ता है कि दिति स्त्रीर श्रदिति के प्रतियों के नाम करयप अवस्य थे, किन्तु वे दो व्यक्ति थे न कि एक ही। पुराखों में आदिति के पति का नाम सब जगह फरयप लिखा हुआ है और वे इन्द्र के पिता कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में अदिति के पति का नाम शुस है। इन्द्र का वर्णन अनेक ऐसे समयों में हुआ है जिससे सभी स्थानी पर उन्हें एक ही व्यक्ति मानने से काल-विरुद्ध दूपण आ जायेगा। घेदों में इन्द्र देवता माने गए हैं किन्तु विनितयों में आयों द्वारा किये हुए बहुत से कर्म भी इन्द्र द्वारा किये हुए माने गये हैं, जैसे कि भक्त लोग सभी के कमें ईश्वर कृत मानते हैं। बेदों में प्राय: ऐसे कथन हैं कि इन्द्र, अग्नि आदि ने अमुक के लिये अमुक कार्य किया। ऐसे स्थानों पर वे कार्य उन्हों राजाओं आदि के हैं श्रीर इन्द्रादि के नाम भक्ति के कारण कहे गये हैं। पुराणों में इस ... विचार का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। वहाँ इन्द्र की बड़ी सेनाएँ हैं श्रीर उनके कार्य महाराजाश्रों के समान हैं। वैदिक इन्द्र कभी परा-जित नहीं हुये किन्तु पौराखिक इन्द्र कई बार हारे हैं। बैदिक इन्द्र के प्राय: सभी कर्म उच्चाशय पूर्ण हैं, किन्तु पौराणिक इन्द्र बहुत

से गहिन कर्मों के कर्ता हुये हैं। किर भी वैदिक इन्द्र के प्रायः सभी गुण पौराणिक इन्द्र में वर्तमान हैं। इन सब वातों से समफ पड़ता है कि पुराणों में इन्द्र का विचार वैदिक इन्द्र से उठकर आयों के प्रधान सम्राट में परिएत हो गया। महाभारत के शान्ति पर्व में ज्याया है कि कोई मना को इन्द्र नहीं रहता। बहुत से इन्द्र पहले हो चुके हैं जीर यहतेरे ज्यागे होंगे। यह विक्त ने इन्द्र से कहा था। दुर्गा समराती में ज्याया है कि देववा जों की जीतकर महिपासुर इन्द्र हो गया। उसके पीछे वह पराजित हुआ।

दैत्यों, दानयों खादि के बंगों का कुछ कथन पोराशिक राजवंशों के सप्याय में हो चुका है। कुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि ऋग्नेत्र के संस्था पर्यन्त जाय्ये लोग सरस्वती नदी के पश्चिम तक रहे और उसके पूर्वे नहीं खाये। इस कथन के प्रमास में ने ऋग्नेद की खत ऋष का सहारा लेते हैं जिसमें लिखा है कि सरस्वती नदी के पूर्व क्याच्यों हो। इसारी सम्माम देखते केवल इतना सिद्ध होता है कि वस काल सरस्वती के पूर्व ज्याच्यों का राज्य न या खौर वे इसर यस कम थे, न यह कि वे इस खोर खाते जाते ही में। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि झाय्ये लोग सो सो मस्तूलों के कहाज समुद्र पर चलाते थे। छुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि में इहाज समुद्र पर चलाते थे। इस योरोपीय विद्वानों का मत है कि में इहाज समुद्र पर चलाते थे। इस में सम्वन्ध नदी पर चलते थे। इसारी समक महुद्र पर चलाते थे। इसारी समक पहला है कि सरस्वती के पूर्व ज्याच्यों की वस्ती यतानेवाली ऋषा चला है कि सरस्वति के प्रदान का का कर केवल सिन्ध वसी प्रसा चला है कि सरस्वति के प्रदान का लो है और सारे वैदिक समय से भी सम्बन्ध नहीं रखती।

पौराणिक वर्णनों से ब्रानुसान होता है कि वृत्र-वध दैरय बाध्युत्थान से पहले हुआ। कहते हैं कि ९९ बुओं को इन्द्र ने मारा। कहीं कहीं वेदों में बुझ के पहाड़ी तुनों का कबन है जिन्हें इन्द्र ने विसर्दित किया। ये अटनाएं चाहुप मन्वन्तर की समक्ष पहली हैं। इस मन्यन्तर के प्राया: माध्यमिक समय में दिति पुत्र हिरयवकशिषु और हिरएयल ने बेट्टे स्वापी हुए। हिरएयान के सहायता से विशेष कल प्राप्त कर कहीं आर्थी हैं। इस साथ में दिति पुत्र हिरयवकशिषु और हिरएयान के साथ में हिर क्ष प्राप्त कर के सहायता से विशेष कल प्राप्त कर के सहायता से विशेष कल प्राप्त कर को साथ कर के सही कि इसका ब्रातक्ष ब्राय्य देश में भी पड़ा और इसने बहुत से .

श्राच्यों के पदच्युत कर दिया। पुराखों में इसके द्वारा तीनी लोकी का जीता जाना कहा गया है, किन्तु चिल के समयवाले देवासर संमाम की मौति काई युद्ध इसके समय में नहीं कथित है। इससे समम पड़ता है कि आध्यों पर हरिएयकशिपु का कुछ आतङ्क अवस्य पड़ा, किन्तु दे पूर्णतया पराजित नहीं हो पाये। इसका प्रभाव दिनें दिन बढ़ रहा था कि इसने ही में अदितीय थोर दिरएयाच का बन में किसी गराइ से सामना हो पड़ा, जिसके द्वारा वह मारा गया। इस धात से दिरएयकशिषु का राज्य कुछ वलहीन होकर खनमगाने लगा श्रीर आयों का प्रभाव बड़ा । कुछ परिडतों का विचार है कि वेद तथा षोंदायस्ता के विवरणों से समक पड़ता है कि देवासुर कगड़ा. फारस श्रीर अकतानिस्तान में हुआ होगा। सम्भवतः दिरण्यकशिपु श्रीर घित उत्तर पण्छिमी कारस या अक्सानिन्तान के शासक हों। ऐसी दशा में समुद्र मन्थन भी उसी खोर की घटना निक्लोगी और नागों का भी उस क्षीर संसर्ग बैठेगा। योग बाशिष्ठ में आया है कि विद्यु ने प्रद्वाद मामक किसी दैश्य को अन्तिम राजा घनाकर कहा कि उस दिन से दैत्य रुधिर पृथ्वी पर नहीं गिरने की था। विक्त के पात्रा प्रहाद राजा न थे, सो ये प्रहाद फोई दूसरे भी हो सकते हैं। जान पड़ता है कि विच्छा द्वारा इस सन्धि के पीछे आर्थ्य भारत में चले आये। आगे कथा का डोर फिर से उठाया जाता है। इन्द्र इस काल एक आर्थ्य सम्राद्-वंश की खपाधि समक पड़ती है। भविष्य में प्रह्लाद भी इन्द्र होते। इससे अनकी उन्नति की मलक मिलती है। पदा, सृदिट खएड ७३ में उन हो सुरस्य प्राप्ति भी लिखी है। ये बलि के ही बाबा थे, सी इन्हीं की उन्नति माछ है।

श्री भागवत में लिखा है कि हिरण्यकशिषु का पुंत्र प्रहाद यहा ही विद्युभक्त था और इसी बात पर पिता पुत्रों में विरोध हुआ, जिससे मृसिंह भगवान हारा हिरण्यकशिषु भारा गथा। इस कथा में दो प्रधान श्वापी हैं। एक तो यह कि एक थोड़े से सतमेद पर इतना भारी राजा अपने पुत्र को भारने ही को क्यों क्यत होता ? दूसरे जिम काल का यह वर्षों के हैं विस्त को तिम काल का यह वर्षों के हैं विस्त में सती भीते के हैं के कि साम की स्वापी के साम के साम के से साम से भीते का है और

प्रहाद वैदिक समय के आरम्भ में हुये। श्री भागवत पुराग्य की अपेशा हरियंग्रा यहुत पुराना और अधिक माननीय है। उसमें प्रहाद भक्त अवश्य कहे गये हैं, हिन्तु पिता पुत्र का कोई निरोध नहीं किया है। जान पहता है कि जब हिरस्याद्य के निचन से हिरस्यकशिषु का वल हुछ मन्द पह गया, तब अपने विविध नेताओं में पेश्य करफ करके आव्यों ने दल चल ममेत इस पर आक्रमण किया। भारी युद्ध हुआ किसमें देखों की पराज्य हो गयी और स्वयं हिरस्यकशिषु नृसिंह तामक एक बीर आव्यों पुत्र वे हुएस में सारा गया। अप दैत्यों का हत शिव दल पूर्व की और भाग गया।

दैर्पों में प्रहाद और तस्पुत्र विरोचन ने कोई राजनैतिक महत्ता प्राप्त नहीं कर पाई, किन्तु विरोचन का पुत्र यित वहा पुरुपार्थी हुमा। हसने खपने पिता खीर पितासह के जीवनकात में भी प्रवस्य करना सारम्भ करके दैर्पों के यत को यहुत बहाया खीर इनके नए तियास सारम्भ करके दैर्पों के यत को यहुत बहाया खीर इनके नए तियास सार में एक, राज्य सा स्थापित कर किया। बित ने इस उत्तमता से प्रमुख किया और दैर्पों के मुरुकाये हुवे वक को ऐसा जागृत किया। कि इन सम्मां ने सर्वसम्मति से उत्तकों राजयत्व व्यप्ति किया। विरोचन खीर प्रहाद की भी अनुमति बित के राज यनने में में थी। विरोचन खीर प्रहाद की भी अनुमति बित के राजयत्व सार्य देर्पों कि सुद्धार की भी अत्याह से प्रजापालन तथा देर्पा वित ते राजप्त पाने के पीछे और भी जस्साह से प्रजापालन तथा देर्पा व व व तो में मन साराय। उत्तने इस कीशल से काम किया कि देर्पों तथा दानमें का महत्व दिनों दिन बढ़ते और साम्राज्य संगठित होते हुये भी इन लोगों का नागों तथा जाल्यों से कुछ भी वैमनस्य न होते पाय। इमका पुत्र युवराज वाणासुर भी बहा प्रतापी युदकर्का या। इच्ये राजों पित वाजनीतिकता, पुक्वपर्य, स्वायियता, पर्म, दान खादि दुर्जों में एक ही या।

जब तक हिरबंगकशिषु के समय में पराजित होकर दैस्यों ने चित्त -के काल में फिर से उन्नित प्रारम्भ की, तब तक उधर बार्ट्यों ने बहुत बेड़ी महत्ता प्राप्त कर ली। नागों से चान तक इनका साधारण मेत था, किन्तु चान यातायात के बहुत व्यधिक बढ़ जाने से ने इनके प्रमाद मित्र हो गए। नाग लोग शायद बाहर के निवासी थे चौर वहीं से खाकर यंगाल में बसे। खपने लोक में समुद्र मार्ग हाग प्राय; जाते खाते रहने तथा व्यापार पतु होने के कारण यह लोग समुद्र यात्राखों में विशेष खभ्यस्त होंगे।

जब आर्थ्यों का समुद्र पर जाना जाना बढ़ा तब नागों की महायता से इन्होंने दूर देशों में यात्रा करने के विचार किये। इस विचार में दैत्य लोग भी सम्मिलत हुये और आय्यों, दैत्यों एवं नागों ने मिलकर समुद्र मन्यन का कार्य पारम्भ किया। इसका वर्णन पुराणों में दार्थ्टन्तिक है। उनमें लिखा है कि शेषनाग ने मन्दराचल उलाइ कर समुद्र के किनारे रक्खा , वासुकी नाग रस्सी यने, मन्दरा-चल सथानी और देव दैत्य सथने वाले। इस प्रकार प्रचुर परिश्रम से समुद्र से चौरह रत्न प्राप्त हुये, अर्थात् लदमी, कोस्तुभमणि, रम्भा, धारुणी, अस्त, पांचजन्य राख, ऐरावत हाथी, कल्पप्टल, चन्द्रमा, फामधेतु, शाङ्क धतुप, धन्यन्तिर वैद्य, विष, और उच्चै: श्रवस घोड़ा। इसी वर्णन की साधारण गद्य में लिखने से समम पड़ता है कि आरयों, हैश्यों और नागों ने मिलकर समुद्र द्वारा संसार यात्रा का विचार किया। इस पर शेपनाग ने जहाज बनाने के लिये मन्दराचल की इतनी लकड़ी समुद्र के किनारे मेंगाई कि मानो पहाड़ का पहाड़ ही समुद्र तट पर का गया। नागों के दूसरे सरदार वासुकि ने रस्सी मस्तूल अवदि लगा कर जहाजों की सजाया, और तब नागों की सहायता से दैश्यों श्रीर खाय्यों ने सारे संसार में समुद्र पात्राएँ कीं। इन यात्राक्षों में उन्हें भौति-भौति के पदार्थ प्राप्त हुए जिनमें चौदह रस्त प्रधान थे। इन रस्नों में चन्द्रमा भी एक था। इससे जान पड़ता है कि इन्हें चन्द्रमा के समास चमकतेवाला कोई रस्त मिला जिसका नाम चन्द्रमा रक्खा गया, श्रथवा समुद्र:पर चन्द्राद्य देख इन्होंने चन्द्र को समुद्र से ही उत्पन्न मानकर उसे भी यात्रा द्वारा प्राप्त एक रत्न समका। समुद्र यात्रा द्वारा प्राप्त पदार्थी के बटवारे में आप्यों का दैत्य, दानवों से फगड़ा हो गया यहाँ तक कि युद्ध भी हो" पड़ा। राजा बिल को इस युद्ध में पराजित होकर अपने देश में भाग आना पड़ा। फल यह हुआ कि समुद्र मंथन द्वारा दैस्यों को केवल सुरा शप्त हुई और शेप मुख्य मुख्य कस्तुएँ आय्यों को मिलों। नागों को भी इन लोगों ने प्रसन्न रक्ला। जान पड़ता है कि यदापि नागों ने

सहारे समाज का कुछ वर्णन करके कमवदा इतिहास को फिर से वठावेंगे। इसी स्थान पर भारत में श्वाने वाली पहली श्वार्थ्य भारा का इतिहास समाप्त होता है, ऐसा हमारा विचार है। अब तक के छवा मनु एक ही घराने के थे। वैषश्वतमनु से इनका वैवाहिक आदि काई सम्बन्ध नहीं मिलता। वैवस्वत के पिता सूर्य दस के दीहित्र अवश्य थे, किन्तु ये दक्त चाजुप वंशी अन्तिम राजा ही थे सो अनिश्चित है। पहली धारा न भारत में बस कर तथा आदिम निवासियों का जीत कर यहाँ श्रपना प्रभुत्व फैलाया। श्रान्तिम मन्यन्तर कं मनुस्वयं वैदिक ऋषि थे आर उनके वंशघरों मे पृथुवैन्य अवस्य हो ऋषि थे तथा वन और ध्रुव भी डा सकते हैं। पहले पांच सन्धन्तरों में काई वैदिक ऋषि न था। अतएष हम देखते हैं कि छया मन्वन्तरों में व्यन्तिम चान्नुप न केवल राजनीतिक विस्तार में गरिमापूर्ण था, वरन् उसमें वैदिक गान भी हाने लगा। इस काल प्रथम आर्थ्यधारा के साथ कुछ देत्य दानव भी शायद, इधर आये हों, किन्तु चाह्नप मन्वन्तर का देवासुर युद्ध शायद कारस और अक गानिस्तान से ही सम्बद्ध हो। उपयुक्ति अन्तिम सन्धि के पीछे दूसरी

ष्याच्ये धारा का भारत में जाना समक्त पड़वा है।

# छठवां ऋघ्याय

प्राय: २००० ची० सी० से ६५० ची० सी० तक

## ऋम्वेद ( मथय मएडख ) एवं वेदांग

भारतका आदिम इतिहास वेदों के सहारे ही किया जा सकता है। इसिलये स्थालीपुलाकन्यायेन इनका कुछ दिग्दर्शन पाटकां को फराना चित्त समझ पहता है। इसमें कठिनता यह है कि नेद-मन्त्रों के अनुवादों में पृथक मत वाले सनुष्य अपने अपने मतातुसार अर्थी में सीचतान करते हैं, सो असली अर्थ जानना सुगम नहीं है। हमने विरोपतया सायणाचार्य्य का प्रमाण माना है और यथासाध्य मतमेद वाले स्थानों पर किसी भी मत की ब्यार न सुक कर निर्विषाइ मन्त्रों आदि का अधिक सहारा लिया है। हमारा ताःपर्य किसीभी मतको पुष्ट अधवा अपुष्ट प्रमाग्रित करनेका नहीं है, परन् इम पाउकों को निर्विवादात्मक सम्मे बतलाने की इच्छा रखते हैं कि जिसमें लोग यह जान जानें कि इन पुनीत मुन्थों का आशय क्या है अथन इनके वर्णन और विषय कैसे हैं ?

जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बेद चार हैं अर्थात् ऋक, यजुप, साम और अथर्व। पंडितों ने सब से अधिक उपयोगी ऋषेव को समका है और इस पर अधिक परिश्रम भी हुआ है।

चारों वेदों के व्यविरिक्त सारे ब्राह्मण अन्य भी वेदों के व्यग हैं। ये गराना में अब प्राय: ७० रह गये हैं। पंडितों का मत है कि बहुत से शहास प्रन्य लाम हो गये हैं। वेदों के प्रसिद्ध आष्यकार सायणा-चार्व्य १४ वी शताब्दी में थे। यद्यपि इनको हुये प्रायः ६०० वर्ष ही हुये हैं, तथापि इनके समय में भी एक वह ब्राह्मण अन्य प्राप्त था जो अस अप्राप्य हो गया है। ब्राह्माएों ही के अन्तर्गत उपनिपत् मन्थ हैं। इनके विषय ब्राइम्स प्रन्थों के शेष भागों से विलकुत प्रथक हैं .83 -

क्यों कि इनमें ज्ञान कथन है और ब्राह्मणों के शेष भागों में कर्मकांट की प्रधानता है। उपनिपत् लगभग १९९४ हैं, जिनमें १२५ के लगभग खथबेरित से सम्बन्ध रखते हैं। प्राय: १५० व्यनिपत् प्राचीन और महस्वपूर्ण हैं। इनमें भी १० की प्रधानता है। इन सब के वेदौरा होने पर भी खुगमला के लिये हम केवल संहिता भाग को वेद कहते हैं और ऐसा ही खागे भी करेंगे।

हिन्दू धर्मानुसार वेद अनादि हैं, अर्थात् किसी ने इन्हें कभी बनाया नहीं । ये ऋषियों को जाप से जाप भासित हुये । इस-तिये इनका किसी समय में वनाया जाना कहना हिन्दू धर्म के प्रति-कुल है। पहले सीन ही वेद प्रधान थे और अथर्व की गणना वेदों में न थी। इसीतिए वेदन्नयी आदि के कथन हिन्दू प्रन्थों में प्राय: पाये जाते हैं। धीरे-धीरे अथर्घ की भी गणना वेदों में होने लगी। ऐतेरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, बृहदारस्यक तथा शतपथ ब्राह्मण में केवल तीन ही बेद कहे गये हैं। छान्दोग्य में भी ऐसा ही है और अध्यें-को इतिहास माना गया है। साम श्रीर अथर्य के आरएयक नहीं हैं। वैद वर्त्तमान रूप में सदा से न थे, वरन वेदव्यास ने इन्हें जनमेजय के समय सम्यादित करके वर्तमान रूप दिया। इसका आधार बारहवें अध्याय के अन्त में है। वेद के विभाग करते ही से उनको ज्यास जपाधि मिली। विष्णु पुराण के चौथे खरह में लिखा है कि द्वापरयुग में कुष्ण द्वैपायन ने वेंद्र को एक से चार किए और इसी प्रकार पहले के व्यास स्रोग भी करते आये थे। विष्णु पुराण के आनुसार समय समय पर २८ व्यास हुए। यही सत अन्य प्रकार से भी स्थिर होता है जैसा कि आगे दिखलाया जायगा। भगवान वेदन्यास से पहले भी एक बार अधर्य ग्रामि वेदों का सम्पादन कर चुके थे। वेद के चार विभाग होने पर पैल ने ऋग्वेद सीखा, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि ने सामवेद श्रीर सुमन्तु ने अधर्ववेद । प्रत्येक मंत्र का नाम नाक है ९ त्र ताला कर आर्थ के अन्य पंच प्रतिस्था के कई मेद हो गया जिससे से देहें स्था अनेकानेक शाखाएँ स्थिर हुई । वेदों और नाहाखों से इतर ४ उप-वेद, ६ वेदाङ्ग और कई उपाङ्ग हैं। ऋग्वेद का उपनेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्य वेद और अथववेद का खर्य-

शाम्र । ६ वेदाङ्कों में शिक्षा, ब्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिप श्रीर इन्द है। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र नामक चार उपांग हैं। ये विस्तार नवम शताब्दी बी० सी० से पीछे के हैं, किन्तु विषय की पूर्णता दिखलाने की इनका आसास मात्र यहीं कहा गया है।

थायुर्वेद के विद्वान ब्रह्मा, रुद्र, विवस्त्रान, दत्त, व्यरिवनीकुमार, यम, इन्द्र, धन्वन्तरि, बुद्ध, च्यवन, आत्रेय, अग्निका, भेर या भेल, जातुकर्ण, पराशन, शीरपाणि, हारीत, भरद्वाज और सुशुत ( विश्वामिन्न के पुत्र) थे । विदेहराज जनक ने "वैदा संदेह- भंजनम्" प्रथ लिखा। इसी प्रकार व्ययस्य ने ''द्वैध निर्खयतंत्रम्'', जायाल ने "तन्त्रसारकम्', जाजिल ने ''वैदांगसार'', पैल ने ''निदान'', कवय ने "सर्वधर्मतन्त्रम्', काशिराज ने "चिकित्साकौमुदी" धन्यन्तरि ने "चिकित्सायलविज्ञानम्", चनारस के दिवीदास ने "चिकि-स्तादर्भण' आदि मन्थ लिखे। विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने दियादाग संवैषक सीली। वे शरीरशास्त्र में निपुण हो गए। गीमांस का सुशुरा श्रीर चरक ने भैच्य जिलकर उसकी भारतवर्ष की जलवायु के प्रशिपाल बदताया। नकुत और सहदेव भी खच्छे बैद्य हो गए हैं। भागुर्निय विश्वामित्र का बनाया हुना है। उसमें आयुध ४ प्रकार के बिकि है। अर्थात् मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मन्त्रमुक्त । मान्धर्य धेर के आका गैंद ही नाट्यशास्त्र है। गायन के श्राचार्य नारव थे। गाँश में मही से तुत्व का व्यास्म हुआ। नाट्यशास्त्र की भाग गृति ही शिला। वर्षशास्त्र की शास्त्रार्थे नीतिशास्त्र, शासिहीत्र, शिक्षशास्त्र, शासाय वादि ६४ कलाएँ हैं। नीतिशास्त्र के दचयिता जुम, थिए, भागम्बन, षाणक्य आदि है।

शिता से उचारमा की रीति ज्ञान होगी है। हमान, मा हो शहरी और वाक्यों के सम्यक प्रयोग की विधि का ब्राह्म होना है। वामिति अपि वाक्यों के सम्यक प्रयोग की विधि का ब्राह्म होना है। वामिति ्रष्टिपिश्चा श्रीर व्याकरम्युके स्वीम की विधि का झात होगा है। देवल राज्येर व्याकरम्युके सब से श्रीष्ट आधार्थ हैं। झाड़ी मांगा देवल राज्ये के किसारमान सुरी ्रेवत दात्ती यी । ये शतानुद्र में उहने थे । वर्गड हार्गा यी । ये शतानुद्र में उहने थे । वर्गड हार्ग या में सब में प्रकार कर में सब में ्ष्ण था। ये शक्तानुर में उहते थे। बोर्ड शक्त प्रशासना छन्। पवक्राने हैं। ये श्रक्तान थे। इनका हमायना शामर कर में मर्च में शिहा एवं स्वर्ण-्रात्य व व व व्यवस्थान थे । इनका हमायमा शामा माना ने द्वारा एवं सर्वोहपूर्ण है। काम्यायन बीर वनकाल । पे किस्सान के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह करने ्रा स्वाह्नपूर्ण है। कारयावन बीर वनवाल मा व्याप्त नन्द ये। कारयावन गोमिल गोमिल के पुत्र बीर मीनक के शिष्य नन्द

मे खपने गुरु के सामने आहंकार पूर्ण वचन कह दिया। इससे रुप्ट होकर गुरु ने आज्ञा दी, "तू मेरी मच विचायें छोड़ दे।" इस पर याज्ञवरूम्य ने खपने पेट से यजुर्वेद उगल दिया। उसमें लून लगा हुजा था। इनसे वैश्यप्यायन के खन्य शिष्टों ने उसे तीतुर यन कर चुन लिया। तम से यह उगला हुजा वेद कृष्ण अथया तीत्तरीय कहलाने लगा। किर सूर्य की आग्रापना करके याज्ञवरूम ने दूसरा उजुर्वेद पाया, जिसमें छुळ ऐसी ऋषायें थीं जो देशान्यायम भी नहीं जानते थे। यह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। इन दोनों में खन्तर बहुत योड़ा है।

वेदां के शब्द हजारों वर्षों से हमारे यहाँ जैसे के तैसे चले आते हैं। इनमें एक मात्रा की भी तथदीली नहीं हुई है। इन्हें स्थिर रखने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न किये गये, क्योंकि इन शब्दों तक में प्राचीन काल से बड़ी पिवत्रता मानी गई है। सब से पहली युक्ति का नाम पद-पाठ है। इसके द्वारा वेदों की शत्येक ऋचा का शृत्येक शब्द अलग अलग लिला जाकर रित्तत किया गया। दूसरी युक्ति कस-पाठ की है। इसमें शब्द के प्रथम और अन्तिम अन्तर को छोड़ कर प्रस्थेक अत्तर दो बार लिखा गया; जैसे यदि "अब दल लिखना हुआ तो अब, बद, दल, इस प्रकार किला गया। इससे भी बदकर जदा-पाठ हुआ जिसमें चयदल यों लिला जाता है:— अब, यब, खब, बद, दब, यद, द्त, तद, दत। इस पर भी ऋषियों को संतोष नहीं हुआ। और खन्होंने जटा-पाठ से भी बढ़ कर घन-पाठ निकाला, जिसका क्रम यों हैं:—अब, बश्र, अबद, दबन्ना, अबद; बद, दब, बदल इस्यादि । चेद पाठ के भी कई नियम बनाये गए जिनके नाम बदास, अनुदास स्रोर स्वरित हैं। इस प्रकार वेदों के खिनत प्रकारेण पाठ करने स्त्रीर उनके एक एक श्रक्तर की यथाक्रम स्थिर रखने में हमारे ऋषियों ने पूरा परिश्रम किया। पंडितों का विचार है कि वेद का व्यन्तिम पाठ छठी 🎤 शताब्दी वी० सी० में हढ़ है। धीर धीरे वेदों की शाखायें वढ़ने लगी, यहाँ तक कि पुराणों के अनुसार ऋग्वेद की १६ संहिताएँ हो गयी. यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथवंवेद की ९। ऐतिहा-सिक रुष्टि से ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण परमोपयोगी हैं।

ऋग्वेद सब से पुराना है और इसकी महिमा सभी वैदिक प्रथों से बढ़ी चढ़ी है। इसिविये वेदों का सिवस्तार वर्णन अब हम ऋग्वेद से ही जाते हैं। इसमें दस मुख्य विभाग हैं जिन्हें गरहत कहते हैं। इनमें पहले और दसवे भएडल सब से बड़े हैं। प्रत्येक मंडल में बहुत से सुक्त हैं और प्रत्येकं सुक्त में बहुत सी ऋचायें। छोटे सुक्तों में चार ही हा ऋचायें हैं, पर एक मंडल के एक सुक्त में ५२ ऋचायें तक हैं। अधिकतर सुक्तों में प्राय: १२ से १५ तक ऋचायें रहती हैं। प्रथम मंडल में १९१ स्क हैं जिनका शाब्दिक अनुवाद विना टीका-टिप्पशियों के यदि तिया जावेतो साधारस आकार की प्राय: २०० प्रकों की एक पुस्तक तैयार हो जायगी। ये सूक्त छन्दों में लिखे गए हैं, जिनमें प्रथम मंडल में गायत्री, अनुब्टप, त्रिब्दुप, जगती, बृहती, सतोष्ट्रती, द्विपदी, विराज और अत्यव्टि छन्द प्रधानतया आये हैं श्रीर अप्रयानतथाक ई अन्य छन्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस १९१ सुक्तों के कवि गणना में २५ हैं, परन्तु इनमें से दो केवल एक सुक्त के और पाँच केवल एक अन्य सुक्त के कवि हैं। अतः प्रधानतया प्रथम संडल के १८ कवि हैं। इन सब कवियों के नांस श्रीर सूकों का

शम्बर कि का नाम सुक्त के सुक से किस विषय के किसने सुक्त से सावस्था अगरम किस विषय के किसने सुक्त से सावस्था अगरम किस विषय के किसने सुक्त विषय के क

ज्योरा नीचे दिया जाता है:-

| नम्बर कवि का नाम संख्या |                                         | किस नग्बर<br>के सूक्त से<br>धारम्भ | किस विषय के कितने स्क |                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २२                      | दीर्घंतमस<br>उचस्य चौर<br>समसा के पुत्र | ₹.                                 | 180                   | ्र<br>असि ३०, भामी ३, सिव                                                                                      |
|                         |                                         |                                    |                       | वरुष २. विष्णु २, विष्णु इन्द्र<br>१, भ्रास्त्रिन २, श्राकाश प्रप्ती<br>२, ऋसु घोड़ा १, विश्वेदेवस्<br>धादि २। |
| ২ঽ                      | द्यसस्य (मान<br>के पुत्र)               | 24                                 | 158                   | इन्द्र मस्त् ३, मस्त् ४, इन्द्र<br>-७, आस्त्रित ४, आकारा पृथ्वी<br>३, विश्वेदेवस् ३, सोम ३,                    |
| ₹ <i>¥</i>              | कोपासुद्रा<br>धगस्य<br>धौर एक<br>शिच्य  | 12                                 | 110                   | भागी है, भाग १, धृहस्पति १,<br>सावसमंत्र १ १००० व्या                                                           |

क्षेत्र एक किए प्रस्त के शिष्ट के शिष्ट के शिष्ट के शिष्ट के किए प्रस्त के शिष्ट के

(महाभारत) यह मर्य्यादा स्थिर की थी कि यदि स्त्री एक पति से लड़ कर एसे छोड़ दे तो दूसरा न कर सके। इस मंडल में ये स्वयं फहते हैं कि ने अन्धे थे और दासों ने इन्हें बाँध कर नदी में फेंक दिया था। त्रैतन नामक कोई व्यक्ति इनसे लड़ा भी था। महाभारत की पुष्टि इस मंडल से होती है। इनके मन्त्रों में छायावाद विरोप है।

**उपर्युक्त ब्योरे** : से विदित होगा कि इस मंडत के १९१ सूक्तों में प्रथम प्रथम देवताओं आदि के विषय में मन्त्र-संख्या निम्नानुसार है:- अप्रिप्त थ, आप्री (अग्नि के भेदान्तर) २, बायु १, महत् १२, आश्चिन १५, इन्द्र ४३, विश्वेदेवस् ८, ष्ट्रस्पति या ब्रह्मणस्पति २, ऋमु ४, वरुण १, पूपन २, रह १, उपस् ६, सूर्य २, सोम (चन्द्र) २, स्वनय राजा २, विष्णु २, घोड़ा २, रति १, इन्द्रवहण १, अमिन मकत् १, इन्द्र अन्ति ३, अन्ति सोम १, वायु इन्द्र १, मित्र वक्ण ५, विष्णु इन्द्र १, आकाश प्रथ्वी ३, इन्द्र सकत् ३, इन्द्र विश्वेदेवस् १, इन्द्र इन्दु १,,इन्द्र पर्वत १, वहण क्यान सविता १, और सूर्व्य १।

तीन से अधिक देवताओं के नाम १४ सूकों में. आये हैं। इन १४ सुको एवं जन्मी में अमुख्यावमा निम्न रेवताओं आदि का फथन है:— अप्येममें, संरावती, सरस्वान, त्यस्य, दिल्ला, इन्द्रालो, बरुयानी, ज्यानेयी, आदित्य, ऋतु, अदिति, सिन्दु, बाब्, काल,

साध्यगेरा, गन्धर्व, भग, जल, ऊखल, गुराल, मानरिश्वम् श्रीर तुत ।

सब दैवता सोम पान के लिये निमन्त्रित किये जाते हैं और सोम से बल प्राप्त करते हैं। उनके बुलाने में प्रायः ये उपमाएँ दी जाती हैं कि घोड़े की भाति जल्दी आखों और बैल की भाँति प्रसमतापूर्वक बहुत सा सीम पान करा। उपमाएँ अधिकतर बैल से ही दी जाती हैं, यहाँ तक कि इन्द्र और विष्णु तक की उपमाएँ बैल 🗎 महत्व सूचन में दी गई हैं। कहीं कहीं मैंसे और घाड़े से भी उपमाएँ दी गई हैं। मेधों की उपमाएँ प्राय: भैसे से हुई हैं। मेघों का बहुत खानों पर गाय कह कर बांध कराया गया है।

अग्नि-यह इन्द्र के पीछे सब से प्रसिद्ध देवता है। यह होतार, बसीठी, तथा देवताश्रों को यज्ञों में लानेवाला है। इसकी उरात्त श्रान्तरित्त, श्राकाश और जल में हुई। यह दो मावाश्रां का पुत्र

है, स्वर्धात दो लकदियों के संवर्षण से स्तरक होता है। यह तन्त-पात भी है स्वर्धात स्वपने से भी स्तरक होता है। सृत ने इसे मनुष्यों में स्थिर किया स्वीर मनु ने पुरोहित बनाया। इसकी सात लो हैं स्वीर इसके विविध रूणों में स्वाप्ती में है। होता, भारती, यहत स्वीर विष्णा इसकी स्त्रियों हैं। विष्णा यादेशे है। स्वाहा नाम से स्विन में यह होता है। यह एक स्वरूप से यहाँ में सहायता देता है स्वीर दूसरे स्वरूप से सी नेत्रों हारा जंगलों को भस्म करके नये स्थानों में सृति को महाक्यों के निर्धासयोग्य बनाता है।

बायु—यह नाम दो मन्त्रों में प्रधानतया लिया गया है और शेप इस विषय भे भन्त्रों में मरुत् का नाम है। बायु के कोई प्रधान गुण नहीं कहे गये हैं। शन्यर को खांतिधन्त्र दिशोदास ने सारा।

सदत्—भग के साथ उरक्त हुये ये कह पुत्र रथ में विवते सूग जोतते हैं। इनके कन्ये पर धरका जीर हाथ में तलवार तथा जगूड़ी है। प्रथम ये देवता न थे। इन्ह इनसे जप्रसत्त्र थे जीर इनके यह भाग पाने से क्रीधित होते थे, परन्तु इन्होंने इन्ह की युद्ध में सहायता की जीर पड़ी दोनता दिखलाई. तब वे इनसे प्रसत्त हो गये जीर ये यहा में भाग पाने लगे। ये पर्म जाजित, स्वयल, भेष भेजने वाले, यन देने वाले जीर राससों के संहारक हैं।

श्वारियन—दो हैं। इनके विषय में पियहों में कुळ सन्देह है। महारमा यास्क ने लिखा है कि इन्हें प्रयक् प्रयक् लोग आकाश प्रथमी, दिन रात, सूर्य चन्द्र जीर दो राजा कहते हैं। ये उपस् के प्रयम चलते जीर दिन रात में तीन तीन बार चक्कर लगाते हैं। इनके रथ में सीन पिये हैं जीर चसमें दो गये जुने हैं। सूर्य की पुत्री इनकी रजी ही है। ये परम सुन्त अच्छे वैद्य दें परम सुन्त अच्छे वैद्य हैं। इन्होंने करकन्यु, वय, विराष्ट्र जारा करते तथा चहुत अच्छे वैद्य हैं। इन्होंने करकन्यु, वय, विराष्ट्र आदि को प्रसन्न किया और सुद्रास को जसकी रथी सुद्रवी ला दो। याँक गाय से द्र्य निकाला, अन्ये तथा लावे पराग्र को अच्छा किया, विस्पत्ना को युद्ध में दूटी हुई टाँग अच्छो कर दी, बद्धमती को हिरय्यहस्त पुत्र, ऋआस्य को नेत्र, विस्पत्न को विस्वायुक पुत्र च्यं धोशा को पित दिया। इन्होंने अन्य प्रकार से निम्नलिखित लोगों की सहायता को:—रेमा और वन्दन

(वैंचे ये सो निकाले गये), करव (रिह्नत हुये), अन्तक, मज्यु, सुचन्ती, पृरिनगु, अति (अलते गढ़ें से बचाये गये), श्रेतर्य, कुरस, नर्ष्य, वसु, दीर्घश्रवस्, श्रोसिज, कसीवान, रसा, त्रशोक्त, मान्याता, मरहाज, अतिथिय दिवोदास, कशोजु, तृपदस्युं (इन श्रान्तिम चारों के दुर्ग हुट गये थे तब ये बचाये गये), वझ, ज्यस्तुत, किले, ज्यस्त, पृथिराजिं, सपु, मतु, सर्यान, विमद्द (इनको श्रो दी गई), श्राग्निगु, स्थार, श्रुवस्तुत, कुशाजुं (ये युद्ध में बचाये गये), पुठकुल (इनकी युद्ध हों में मदद हुई), आरह्मात्र्य, श्रामात्र, पुठपान्ति, श्राप्तां, श्राप्तां, व्यवम (ये युद्ध से जवान कर दिये गये) जहतुपुत्र, जाहुरा श्रीस्तां श्रीसर । इतने लोगों की सहायता करने के अतिरिक्त इन्होंने सस्युत्रों को भी हराया।

इन्द्र—वेद के सब से बड़े देवता हैं। ये देवता को राजा और विद्यु के मित्र कहे गये हैं। इनकी छुरिक के पुत्र कीशिक भी कहा है मिससे महाभारत की उस कथा का समर्थन होता है जिसेंमें लिखा है मिससे महाभारत की उस कथा का समर्थन होता है जिसेंमें लिखा है कि सिक से पुत्र राजां गाधि इन्द्र के खबतार वे। इनकी छुतिया का ताम सरसा है। स्वष्टार ने द्यीचि की खरिश से इनका खुत हाताया जिससे इन्होंने ९९ छुजों की मारा। खापने छुत्र के खिरिक सुरन, तल, विद्यु शास्त्रर, श्राह, शीहिन, कुवन, ज्यंस, कुवना अविरिक्त सुरन, तल, विद्यु शास्त्रर, श्राह, शीहिन, कुवन, ज्यंस, कुवना अविरिक्त सुरन, तल, विद्यु शास्त्रर, श्राह, शीहिन, कुवन, ज्यंस, कुवना अविरिक्त से से सो उन्हें मार कर इन्द्र ने जल खोल विद्या। बंगून के सी दुर्गा नष्ट किये कोर दासों के भी दुर्गा मरित किये । ये स्थुखों के नष्ट फरतेनाले तथा खारों का एक खड़ानेवाले हैं। सुश्रवात, त्यंत्रात, यत्त्र, नर्थ, तुर्धरा, युद्ध, तुर्धरा, पुद्ध और सुद्दा की रहा को और उन्हें युद्धों में जिताया तथा कहोवान श्रीर सुद्दा की रहा को खीर उन्हें युद्धों में जिताया तथा कहोवान श्रीर सुद्दा की रहा की खीर सुर की खीर सीम बलापारी हैं। इन्होंने पुष्टा सिर की और सुर की खीर सुद्रा सिर की खीर सुद्रा की स्वर्धा में स्वर्धा के स्वर्ध मन्त्रों खीर सोम से बल प्राप्त करते थीर देवाओं में सर्वोवित हैं।

विश्वदेवस्—संस्था में १३ हैं। ये सास देवता भी हैं श्रीर यह नाम इन्त देवताओं की मिलाकर भी कहा जाता है। ये सर्वों की भांति सुरत यदलने घाले तथा रसक हैं। षामन व्यवतार का बहुत मेल जोल है, किन्तु वामन का नाम नहीं है। वेदों में विष्णु इन्द्र से कम और एक साधारण देवता थे। पौराणिक समय से इनका प्रताप बहुत बढ़ा यहीं तक कि व्यव ये सर्व प्रधान हैं और इनके व्यवतार ति कक का कोई देवता सामना नहीं कर सकता। बामन भी इनके व्यवतार थे। बामन पहले बीने थे और पोक्षे से इतने बढ़े कि सारा संसार इनके रारीर से छोटा हो गया। थिस्सु सम्बन्धी महत्व की ऐसी ही बुद्धि हुई है जैसे वामन के शारीर की।

चोड़ा—एक पिश्रम जानवर माना गया है। इसे यम ने दिया, स्ता ने इस पर काठी लगाई, और सब से प्रथम इन्द्र सबार हुए। उस समय गम्धर्म ने इनकी लगाम पकड़ी। इसे सूर्य ने बसुओं से बनाया। यह यम है, आदित्य है, तृहा है, वड़ा विजयी है, और देवताओं ने इसके बर्ज की नफ़ज की है। यहा में पहले पूपन के माग बकरें का बिलदान होता है तब चोड़े का। बिज़ के पीछे एक माग बकरें का बीतदान होता है तह चोड़े का। बिज़ के पीछे एक माग बकरें का बीतदान होता है तह चोड़े का। बिज़ के पीछे एक साग बकरें का बादाय कीर घोड़ की चीतीओं पसित्यों का श्वता फरता है। इस समय दां मतुष्य इसे काटना बताते जाते हैं। इस को खुष पकाना श्वावरयक है। बिलदान में घोड़ा मरता नहीं, न उसे कच्ट होता, वरन वह सुख्यपूर्वक देवताओं के पास चला आवा है।

रित -- लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्य से कहाँ कि बुढ़ापे से हम लोग कुरूप हो गये हैं पर वो भी पुरुप को स्त्री और स्त्रो को पुरुप के पास जाना चाहिए। अगस्य ने यह बात स्वीकार की। कहते हैं कि . इस वर्णन में गृढ़ अर्थ क्षिपे हैं।

खाकारा-पुष्वी—का विविध प्रकार वर्धन किया गया है। इनकी उत्पत्ति खज्ञात कही गई है और ये कही बहिने और कहीं पिता-माता माने गये हैं। ये स्थित, सबब्त, सर्वरत्तक, जमृते बनाने वाले, और सब को जानन्द देने वाले हैं।

पर्वत—का नाम इन्द्र के साथ खाता है। ये खाय्यों के लिए लड़ने खोर राजुओं को भगाने वाले कहे गये हैं।

सबिता—सूर्य से मिलते जुलते हैं पर कहीं प्रयक् भी जान पहते हैं। इनके हाथ सोने के हैं। ये उत्पादक, जीवप्रदायक, सहायक, बहुमूल्य पदार्थों के स्वागी श्रीर राचलों तथा बातुधानों के देखने वाले हैं।

सरस्वती---नदी, गीवों की श्रोर चित्त ले जाने वाली, उत्तम विचार उत्पन्न करने वाली, विचारों की चमकाने वाली, और यहीं की देवी हैं। इनके पति का नाम सरस्वान है।

भग-धन देनेवाला देवता है। पुराखों में यह एक आदिस्य

माना गया है पर इस मरहस में आदित्य कहा नहीं गया है।

स्वव्हार-देवताओं के बढ़ई हैं। एक बार इन्होंने नेव्हार [ मुख्य श्रादिवज ] का काम किया।

मातरिर्या—भृगु के पास अग्नि को लाये।

एत-फा वर्णन इण्ड्र वायु मकत् के साथ होता है। इन्होंने इन्द्र के घोड़े को काठी लगाई।

ऋत-मी इन्द्र महत्, स्वष्टा चादि के साथ सोम पीने को युलाये जाते हैं।

जल-फी कुछ देवियाँ हैं जो सूर्य के निकट रहती हैं। इनमें अमृत और सब दवायें हैं और ये रोग तथा पापों को दूर करती हैं। ये यहाँ को जल्दी करानेवाली जीवशारियों की प्यास ब्रकाती हैं।

· ऊखल श्रीर मुशल-के देवता सोम बनाने में सहार्यक हैं। इनके अतिरिक्त इस मयहता में निम्निलिखित देवी देवताओं के नाम आये हैं:-

कार्यमन् (परम चतुर), गन्धर्व (धाकाशी सोम के रक्तक), दक्षिणा (यहा सम्बन्धिनी देवी), इन्द्राणी, वरुणानी, आमनेयी, आदित्य ( यहाँ के अमुवा ), अदिति, रक्तक, सिन्धु ( नदी ), बाक्, काल और साध्य ( शाचीन समय के आकाशवासी देवता )।

श्रायों में मनत्रकार ऋधियों के श्राविरिक्त निम्नलिखित महाशयों क नाम इस मरुडल में आये हैं:-

🐺 मनु, नहुष, इला, थयाति, पुरुरवस, नवम्बधराना (श्राय्यों के लिये युद्ध करनेवाले ), दिवादास, कृंसीजु, रस, तसोक, मान्धाता, उपदेव, यदु, तुर्वश, अनु, पुरु, दूधू, भृगु, नवबास्त्व, बृहद्रथ, तुर्वाति, श्रतिथिग्व, सर्यात, सुश्रव, तुर्वयान, नरय, पुरुवंशी, भरद्वाज, पुरुमीथ, सतवनि, यतस, पुरुकुत्स, रेमा, बन्दन, श्रथर्वण, दधीच (श्ररिथ वाले), ऋजित्वन, अन्तक, मुज्यु, करकन्त्र के पुत्र, वर्य्य, सुचन्ति, पृश्निगु, पराष्ट्रज, वशिष्ठ, वम्र, शुतर्य्य, विस्पला, वसु, कलि, पृथि, सयु, सुदेवी ासुदास की स्त्री ), अधिगु, सुमर, रितस्तुप, क़्रुस (आरजुनि पुत्र ), द्यति, ध्वसान्ति, पुरुशान्ति, अधास्त, च्यवन, हिरण्यहरत, सेलाराज्य ( इनका युद्ध हुआ ), जन्हु, ऋश्स्क, सर, कुरनु पुत्र विश्वक, विश्नायु, घोशा, नृशपुत्रकरव, स्वाव, स्वनय, करव ( अन्धे से अच्छे हुये ), मसरसार, खायावस, भाव, पुरुमीलह, दीर्घतमस खौर तृत्य स्कन्त । इन मनुष्यों के विषय में इस मडल में काई कथाये नहीं हैं वरन् विनितयों में प्रसगवश इनके नाम आ गये हैं और कहीं कहीं एक आध साधारण घटना इनके विषय में लिखी है जिसका दिग्दर्शन इस नामावली एवं देवताओं के वर्धान में कराया गया है।

निम्नतिष्वित आय्यों के राघुत्रों के नाम इस भड़ल में आये हैं:-

ष्ट्रज, रतु (ष्ट्रज की माता), विषु, सुरना, शम्बर, अर्थुव, ब्रुज़, नमुचि, फरंज, परनय, घंगृब (के १०० किले इन्द्र ने तोड़े,) चल, पिंग, ५२ ग्रुन्न (इन्हें इन्द्र ने वधीचि की अस्थि वाले बच्च से सारा ) , . मृपय, व्यस, अहि, रीहिनि, कुष्व, तुम, त्रैतन (यह दीर्घतमस्

से द्वन्द युद्ध में लड़ा ) श्रीर कूश्वाच। इस मंडल मर में जितने मंत्र हैं उन सम में केवल विनितयाँ हैं श्रीर कोई कथा प्रसंग नहीं कहा गया है। कहीं कहीं प्रसंगवश कुछ बातों में मनुष्यों आदि के कथन आ गये हैं जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है और यथास्थान आगे भी होगा। इन मन्त्रों में से दो चार विनितयों के अतिरिक्त अन्य वार्तों का भी वर्णन हुआ है पर वह भी कथा प्रसंग का नहीं। बहुत से मन्त्रों के अनुवादों में भी अच्छा काव्यानन्द प्राप्त होता है, विशेषतथा उपस् के वर्णनों में भिक्तर भी यह कह देना चाहिए कि अधिकतर स्थानों में अनुवाद मात्र पढ़ने से विशेष काव्यानन्द नहीं मिलता। इस महल में थोड़े ही से विषयों पर बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, सो वही वासें दोहरा कर सैकड़ों स्थानों पर आई हैं पर फिर भी इस छोटे से विषय पर ऋषि लोग इतने प्रकार के नये नये कथन करने में समर्थ कैसे हुए, इसी बात पर आश्चर्य होता है, क्योंकि प्राचीन कथनों के साथ प्रायः प्रत्येक मन्त्र में कुछ न कुड़ नवीनता भी प्रस्तुत है।

बेरों के रचना-काल के विषय में कुछ मत-मेद है। हमारे यहाँ वे खनादि माने जाते हैं, खर्यान् हम हिन्दुओं का विचार है कि वे सदैव से हैं पर पारचास्य बिद्धान् उनके निर्माण का कुछ काल बनाते हैं। वे कहते हैं कि च्छानेत्र मिश्र एवं असिरिया के कुछ पत्थों के खातिरिक्त रोप प्रन्यों में प्राचीनतम हैं। हमारे थिचार से मगवान बेद का किसी समय में चनना भी इन्हीं के मंत्रों से प्रकट होता है, बया:—

इस नई विनती से मैं तुक्ते प्रसन्न करता हूँ (६२वाँ स्तूल)। ए गीतम! बड़े ध्यानपूर्वक बनाये हुये मन्त्र ऋप्निको सुनाक्षो (७९ व स्तुक)।

मेरे पित्न ने प्राचीन समय में तुमे बुलाया।

श्रीतम मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का वर्णन है, जिससे प्रकट है कि समझ इससे प्रथम बसे थे और यह उनके पीछे। सो दोनों मन्त्रों का बनना खास खास समयों में प्रकट है।

हमारे पूर्व जपस को देखने वाले चले गये, खब हम जीवित लीन इसे देखते हैं और हमारे पीछे के लोग खागे देखेंगे।

(१) श्वाटर्यों की पाँच मुख्य शाखाएँ थीं, जिनके पूर्व पुरुषों के नाम यदु, तुर्वेश, अनु, दृह्यु और पुरु थे। महाभारत में लिखा है कि

ये पाँचों पुरुष राजा ययाति के पुत्र थे।

(२) बार्च्या से ऐसे लोगों से युद्ध होते थे, जो बैदिक रोतियों को नहीं मानते थे। ये लोग दाम, दर्ग्य सिम्यु ब्यादि पहें गये हैं। ये धूल बर्या के थे ब्योर इनके युद्ध युद्ध नेताओं के पहें प्रधाब थे यहाँ तक कि उनमें से एक एक तक के सौ सौ किल थे, पर्वे लोगा बार्ट्मों से प्रायः सदैव हारते थे। युरन, ियु, युत्र, कुथ्य, ब्यार आर राम्बर के दुर्मा थे जिन्हें इन्द्र ने नस्ट किये। युरव के मर्सन पर इसकी दोनों क्रियों के विलाप समय तक च्यपि को द्या नहीं आई और उन्होंने ईश्वर से यही मनाया कि ये सीफा नदी में दूब लाया। ऐसे समय में भी च्यपि के क्रीध से प्रकट है कि युपय पदा हो युद्ध द्यार व्या प्रस्त वीर प्रतापशाली या ब्यीर बड़ी किंदिनता से मारा गया होगा।

ं (३) जो दामाद छुरे होते थे वे घन ख़ूब देते थे तब विवाह होताथा(सुक्त नं०१०९)।

(४) सी पतवारों तक के जहाज़ होते थे। इससे समुद्र-यात्रा

िसिद्ध है।

- (५) श्रिप्त द्वारा जंगलों को जला कर रहने योग्य स्थान थनाया जाता था। इससे विदिल है कि उस समय देश जंगलों से पूर्ण था श्रीर श्रास्या की वस्ती यहती जाती थी।
  - (६) चार्यों में मत स्थिर करने के लिए समाएँ हांती थीं।

() घुड़दीड़ भी होतो यी। इसका कई बार वर्णन आया है।

(८) इन्द्र दुर्गीवमर्दक वहे गये हैं। रथों पर युद्ध होते थे। एक इटचा में किया है कि जब देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर राजाओं की सहायता करें और वह लोग युद्ध जीतें तब ऋत्विजों को भी लुट का आग मिलना चाहिये। राजाओं चौर सेनाओं का बर्णन भी है।

(९) ऋरवमेच प्रायः होता था। इसके विधानों का छुछ कथन

घोड़े कं वर्णन में भिलेगा।

(१०) सौप से काटे जाने पर अगस्य शुनि ने एक धार साधर-सन्त्र यनाया। कहते हैं कि इसके जपने से सप-दंशित सनुब्ध अन्छ। हो सकता है।

(११) निहयों का जहाँ कही वर्णन हुआ है यहाँ सात संख्या कही गई है, जिससे सतला, ज्यास, रावी, चनाय, मेलाम, सिन्धु और सरस्त्रती नामक पंजाय की निहयों का बोध हो सकता है। विशेष कि जहाँ की जहाँ सी सरस्त्रती के नाम आये हैं। वहाँ सिन्धु और सरस्त्रती के नाम आये हैं। एक स्थान पर सीक्षा नदी का भी कथन है। गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, छुप्णा, नमेदा आदि का कहाँ भी नाम इस मंडल में नहीं आया है। किमी किसी का कयन है कि सप्त सिन्ध्य में मंगा और यमुना भी सिन्मिलत हैं। डाक्टर राय चौधरी भी यही कहते हैं।

(१२) पूरी आधु १०० वर्षकी कही गई है। सूक नं० ८९ में लिखा है कि हम पूरी आधु सौ वर्ष जिएँ, इसके बीच न मरें, इतने दिनों में मरें।

द्वास सर्

इस मरहल में कुछ और वार्ते जो विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं, उनके कथन पतों समेत यहाँ किए जाते हैं।

सुक्त १०, ऋचा २, इन्द्र को राम कहा है, ५१...१, में भी।

२०...१२, इन्द्र कुशिक के पुत्र हैं। पुराणों में कुशिक पुत्र गाधि-इन्द्र के अथतार कहे गए हैं।

१४, ९, इला देवी थी।

२२, १७, विष्णु के तीन हगीं का कथन।

२४ नोट, हानः रोप की कथा ऐतरेय ब्राह्मण में है । हरिश्यन्द्र के यज्ञ से उसे विश्वामित्र बचाते हैं।

२५, १२, १३, शुनः शेष तीन खम्भों में वैधे थे, बदग्र से छोड़ने की प्रार्थना है।

३१, ४, पुरूरवस का कथन है।

३१, १७, जैसे पहले मनु के पास आये, वैसे ही हे अग्नि ययाति के पास आइये।

३२, १४, छत्र को मार फरपाप के बर से इन्द्र भागे। इन्द्र का फेंचल यही अपमान सूचक वर्णन वेद में है।

३६, १८, बृहद्रथ श्रीर तुर्विति के कथन करव करते हैं। इससे जान पड़ेगा कि ये करव दुरुयन्त के समयवालों से पीछे के हैं।

४७, ६, ७ घुदास चौर तुर्वश के कथन। ५१, ५, ६, ऋजिश्वन ने पियु के दुर्ग नट्ट किए। चातिथिग्ब दिवोदास ने शम्यर को जीता। अर्थुद भी जीता गया।

५१, १२, में शर्यात का कथन है।

(५६, ६, १०) १०,००० बृत मारे गए । घोलेबाज नमुक्ति सरा। क्षतिथान ने करंज जीर वर्षाय को भारा । ख्रजिश्यन ने समूदेय के १०० हुर्ग नष्ट फिए । सुध्रवस ने २० रार्जो तथा जनके ६००९९ क्षतुगामियों को हराया। तूर्षयाय ने कुत्स, अतिथिग्द तथा आयु को हराया।

५, ४, ६, इन्द्र ने नर्य, तुर्वरा, यदु और (बब्य के पुत्र) तुर्विति की मदद की।

५८, ६, मार्गेंबों ने अग्नि को मनुष्यों में स्थापित किया ।

५९, ६, पुर के पुत्रं अग्नि के अनुगामी हैं।

६३, ७, १ पुरुक्त के नुतर्ग तीहे । सुवास विजयो हुए, पुरु का १७४, १२, विताम हुआ। यहाँ पुरुक्त निरुपय पूर्वक सुदास के समकालीन नहीं हैं, केवल दोनों के कथन एक ऋवा में हैं।

· ८२, १३, दध्यच की हड़ी से इन्द्र ने ९९ वृत्र मारे।

८९,९, इस सौ वर्ष जियें, फिर मूरें, इसके बीच न मरें।

९६, २, आयु मनु का भी नाम है।

१०८, ८, यदु, तुर्वरा, दुझु, अनु और पुरु के कथन ।

१०९, २, बुरे दामाद और साले धन खूब देते थे।

११२, ७, १६, १४, पुरुकुरस. मान्याए,...राम्बर, व्यतिथिग्व दिवो-दास, प्रसद्स्यु, ब्दार विजयो और सरद्वाज के कथन ।

. ११२,१७, १९, शर्वात मनुके पुत्र, सुदेवी विजयन पुत्र सुदास की स्त्री (नोट में )।

१९६, ५, १०, सौ पतवारों का जहाज़, च्यवन यूढ़े से जवान हुए, भुर्रियों निकल गईं, स्त्रियों विवाहीं।

११९, १९, २३, जह तथा छव्या पुत्र विश्वक के कथन।

१४७, ३, अम्बे मामतेय को अग्नि ने विपत्ति से बचाया।

१५८, दीर्घतमस औचध्य मामतेय को वाँव कर नासों ने नदी में खाल दिया, तथा उनको जैतन से लड़ना पड़ा। वे मसुस्यों की दसवीं उमर (बहाई) को पहुँचे।

१६४, कूट था छायाबाद ।

१६६, १५, त्रमस्त्य मानपुत्र मानदार्य थे। १८०, ८, वे घोरों में प्रसिद्ध थे। पुराणों में चन्होंने ससुदी खुटेरों का दमन किया, तथा रामचन्द्र को शहरास्त्र दिये।

म्हाबेद के समय पर विद्वानों के निम्न विचार हैं :— नाम विद्वान, म्हाबेद संहिता बीठ सीठ में, विवरण फब से। कब तक। मैकडानल्ड १५०० ५०० वर्तमान रूप पूर्

वर्तमान रूप पाँच छै सा भी० सी० में रह ।

भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ई . 668 ऋग्वेद संहिता ची० सी० में, नाम विद्रान. घिवरण कब से । कब तक। मैक्स मुलर मैक्समुलर ने पहले यही काल 8900 -१२०० १२०० से ८०० बी॰ सी० तक माना था। श्चार० सी० दत्त० २००० १४०० मैक्समुलर का पहला काल कथन यों था:--खुन्द्स १२००-१००० वी*०* सी० मन्त्र १०००-८०० C00-600 त्राह्यस 99 ६००-२०० सत्र पाणिनि ३०० बी० सी० से पीछे के नहीं हैं। हर्षर्ट यच गोवेन छुठी शताब्दी बी० सी६ में पाठ दद । वेषर सिन्ध नदी के देश में आर्य 8800 १६ वीं शताब्दी ची० सी० में छ।ये । हिटनी बेनमी २००० बी० सी० से १५०० १८३० 650

बी० सी० तक भी माना है। यनसाइक्लो पीडिया विदेतिका २००० १५०० जकोषी ४००० इसे कई लोग सन्दिग्ध कहते हैं। राध २००० यक मुलर २००० १५००

श्च मुलर २००० १५०० हाग २५०० १४०० . बिहसन ३५०० बालगंगाधर तिलक ४००० २५००

ाबरुसन शालगंगाचार तिलक ४००० २५०० कीम महाशय का मत:—जे हटेंल (J. Hertel) के ब्रासुसार जूरास्टर का समय ५५९ से ५२२ बी० सी० हैं, जो सिद्ध नहीं हुआ है । ६६०-

५८३ बी॰ सी॰ तक का भी कथन असिद्ध है। हरेंल इप्सन का कथन

नहीं मानते हैं कि ईरानी तथा भारतीय आयों का साथ प्राय: २००० बी० सी०तक रहा। यह कथन भी श्रसिद्ध है। पीक यही समय १७६० थी० सी० कहते हैं, किन्तु यह भी अनिश्चित समका गया है। वैदिक -ऋषियों में सबसे प्राचीन धुव, पृथु वैन्य, चाह्यप मनु, वेन, पुरुरवस, ययाति श्रादि हैं, श्रीर सब से नये खांडव दाह से वचे 'हुए जरितर, द्रांगादि चार ऋषि तथा युधिब्डिर के समकालीन नागयण ऋषि। यदि वेन पृथु के पिता हों, तो वे पुराने निकलोंगे। यदि वेदपि भूव उत्तानपादात्मज पुराने ध्रुव हों, तो यही प्राचीनतम वैदिक ऋषि निकलेंगे, किन्तु इनका वही ध्रुव होना अनिश्चित है। चाहुप मनु और प्रथ बैन्य अधस्य प्राचीनतम प्राप्त वैदिक ऋषि हैं। यदि महाभारत का युद्ध ९५० बी० सी० के निकट पड़े, जैसा कि पार्जिटर का विचार है, तो ऋग्वेद का अन्ततम समय उसी काल पर श्राजावेगा। रामचन्द्र के समय के बहुत से ऋषि हैं। यदि श्राय्यीगमन का प्राचीनतम काल २६०० बीठ सीठ के लगभग माना जाने, जैसा कि फुछ का विचार है, तो स्वायन्भुव मतु के शियझत वंश का भोगकाल ६०० वर्षों का मानने से शाय: २००० बी० सी० तक वैठेगा । चातुर मन्वन्तर का भोगकाल क्यां था, सो बाझात है, किन्तु चाह्यप मनु वेदिपि हैं हीं, और वैदिक समयारम्म २००० की० सी । के निकट मानने से यही समय चालुष मनु का होगा, क्योंकि वे प्राचीनतम ऋषियों में हैं।

प्रायः चौरहर्षी शताब्दी बी॰ सी॰ का जो सिन्धपत्र मेसोपोटैमिया में मिला है, और जिसमें कुछ बैदिक देवताओं को नमस्कार लिखा है, इससे इतने प्राचीन समय में उस दूरस्थ प्रान्त में वैदिक विचारों की स्थापना मिलती है। यह सन्यि हिटोशिया तथा मितानों के बादशाहों में हुई, और भारत से असम्बद्ध थी। किर भी उसमें मिन, वरुण, इन्द्र और नासत्य को नमस्कार और उनकी वन्दना है। इससे वैदिक सम्यवा की प्राचीनता पकट है।

पंडितों का मत है कि अधर्ववेद चला ऋग्वेद के ही समय से, किन्तु बनता बहुत पीछे तक रहा। यजुर्वेद ऋग्वेद के पीछे प्रारम्म गाथा को सहायता मिलती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि सुदास के पुत्र कल्मापवाद द्वारा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को मरवा साला। शक्ति में विश्वामित्र की घोर शत्रुवा इस मण्डल में लिखी है।

## ऋग्वेद-चौया मंहल

इस मण्डल में ५८ स्क हैं जिनके ऋषि विशेषतया गीतम पुत्र धागवेब हैं। इनके जितिरिक प्रसदस्यु (१), पुरागीरह और आजमीरह (२) ने फेवल तीन स्क पनाए । देवताओं में इन्द्र और जाति की प्रधानता है। इन्द्र विशेषतया गायत्रो, त्रिष्टुच् और जाति इलाए हैं। इस मण्डल में कह मनुष्य धातक कहे गए हैं जोति काला है कि ज्योग तथा मानतेय (४-११, १३) के दुःल दूर किए। इन्द्र ने सुगय और विश्व के पान के प०, ००० सहायकों में सा तथा सरज् के किनारे आणे और विश्व के मारा । ये दोनों आर्थ राजे से और सरज् नदी पार रहते थे। इन्द्र ने अहि को मार कर सातों निरिया खाल दीं। शन्वर छलीतर का लड़का था। इस मण्डल में सहरेब, सोमक, छत्स, पक-प्राती (रायो नदीं) और कचव के वर्णन आए हैं। राजा पुठ और इसदर्सु के पर्णन हैं और सीता की पुत्र (५०-६) तिखी है। असरस्यु ने पीरवा को छक्क दिया (३८-१)। (४-१८,६) दुगंद का पुत्र प्रसुत्स के दों था, तथ उसका पुत्र त्रमदस्य उस्पत्र हुखा। त्रसदस्यु अपने को भारी राजा कहता है। वह शत्रुखों का जेता आई देव था।

१५, ४, ८, ९, स्वाय देववात के पुत्र थे । सहदेव के पुत्र सोगफ ने बामदेव को दा पाने दिए।

न बामदन का दा पान ।देप । १६, १३, विद्धिन के पुत्र ऋजिस्थन ने मृगय और पिपु को

जीता। भिक्षिय के नोट, २५...४, में है कि वामदेव भारत थे।

२६, ३, दिवोदास अतिथियन ने सन्वर के ९९ दुर्ग तोहे । ३०, १४, १५, सन्वर कुलीतर का पुत्र था । चर्चिन के एक लाख पांच सी चीर मारे गए।

३०, १७ से २१ तक, तुर्वश और यदु बृहा से बचाये गए, तथा क्राये क्राणे और चित्रस्य सरयू के किनारे मारे गए । दिवोदास ने पत्थर के सौ क़िले तोड़े, तथा ३०००० दासों को मारा। यह कार्य दभीति ऋषि की सहायता से हुआ।

५४, १, मनु के वंशघरों ने सवितार से घून पाया।

# फुज्वेद----पाँचवाँ मंदल ं इसमें ८७ स्क हैं। इसके ऋषि कई खित्रवंशी हैं, जिन में से छुड़

के नाम निम्नानुसार हैं:- बुध और गविष्ठिर (१), गय (२), सुर्त-भर, (४), पुरु (२), यित्र (१), ज्यस्ता, त्रसदस्यु श्रीर श्रारवमेष था अत्रि (१), सम्बर्ग (२), अत्रि भीम (८), स्थाबारव (१३), , अर्चनानस (२), रातहच्य (२), बाहवृक्त (२), पौर (२), सस्यश्रवस् (२), और यवधामस्त (१)। इस मण्डल में विशेष-तया अनिन, इन्द्र, विश्वेदेवस्, मस्त, मित्रावरूण और आरिवन ' के वर्णन हैं। अभि ने शुनःशेष को चचाया। अग्नि वस्पत्ति के समय बरुए है, जब जलाई जाती है तब मित्र हाती है और आहुति के समय इन्द्र। रोवसी महत् की माता और क्ट्र की स्त्री और कहीं कहीं महत् की भी स्त्री कही गई है। इस मंडल में पृथ्वी का घूमना (८४-२) लिखा है। पुरुमीद एक अन्ने ऋषि थे। सुचद्रथ के पुत्र सुनीय थे। भरतों का वर्णन इस में आया है। इन्द्र ने नमुखि को मारा। अत्रि उसिज के पुत्र कचीवान के पुरोहित थे। मनु ने विससिप की जीता। परुप्शी (,रावी नदी) का नाम इस मख्डल में आया है। परावत लोग परुप्णी नदी के किनार रहते थे। ये आर्थ समक पहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऋषियों को बहुत दान दिया। (देखिये आठवां मंडल)। . कहा गया है कि यमुना नदी ( ५२-१७ ) के किनारे मुक्ते बहुत सी गाएँ ेमिली। इस बाद से आयों का उस काल उस नदी तक पहुँचना सिद्ध है। काबुल नदी को उस. काल कुमा कहते थे। सरजू (५३-९) े.. नदी का भी नाम आया है। यह अवध में है, किन्तु पंजाय में भी इस नाम की एक नदी थी। इस मरुडल में यह निदित नहीं होता कि कवि पंजाब के विषय में कहता है या श्रवघ के। इसमें छन्द विशेष-तया त्रिष्टुप्, मायत्री, श्रमुष्टुप्, जगती और श्रतिजगती हैं। (२-३०) (१००० गोवों के कारण अनःशेप बँधे थे जिन्हें अम्न ने छोड़ाया।

(११-१) भारत पिवन्न हैं तथा (१२-६) नाहुप भले। (२७) नियक्ण त्रिविषत के पुत्र थे। त्रसदस्य अच्छे राजा थे। (२९-११) विद्यक्षित के पुत्र दिवस्थन ने पित्रु को जीता। पुरकुत्स के पुत्र त्रस-दस्यु (३३-८) ने संवरण च्यपि का १० पांड़ दिये। (३३-३९, १०) लद्मण के पुत्र ध्वन्य तथा माठवार ने भी संवरण च्यपि को पोड़ दिये।(४०-५) श्वमीत्रु ने सूर्य को चड़ च्या प्रदेश पांड़ दिये।(४०-५) श्वमीत्रु ने सूर्य को अन्यकार से भेद दिया। यही पीछे राष्ट्र हुआ। (४५-६) मन्नु ने विशिशिषु को जीता। (१४-५) क्यवन दूरे से जवान हुये।

#### त्ररुवेद-- इडवॉ मएडल

इसमें ७५ सुक्त हैं जो मुख्यतया भरद्वाज छत हैं। क्षयियों का लेखा निम्नानुसार है:-भरद्वाज ( ४३ ), भरद्वाज या बीत हच्य ( १६ ), मुडोज (२), छानहोत्र(२), नर (२), शन्य (४), गर्ग (१), रिजिश्यन (४), और पायु (१)। इसमें छन्द मुख्यतया त्रिष्टुप, खटु-ष्टुप, अगरी और गायज्ञों हैं। इस मंडल में बिरोपतया आग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवस् , पूपन, उपस् और मरुत् के वर्णन हैं। एक सुक्त में गौओं का कथन है किन्तु पूजनारमक नहीं। केनल इतना कहा गया है कि वे यथ स्थान को कभी नहीं ले जायी जातीं और किंव ने यह भी कहा है कि सुकको वे भग, सोम और इन्द्र समक पड़ती हैं। इससे प्रकट है कि सब लोग उन्हें पूजते नहीं थे, किन्तु यह कवि पूज्य दृष्टि से देखना चाहता था। अतः इस काल तक गी-पूजन स्थापित नहीं हुआ था, किन्तु अथर्ववेद के समय वह स्थापित था। इस मण्डल में मुख्य घटनाएँ निम्नानुसार हैं :- अश्न एक रासस था। भरत और देवदास के नाम आए हैं। अथर्वण ने अग्नि को बाहर निकाला और उनके पुत्र द्वीच ने आग जलायी। जुसुरी, घुनि, शन्यर, पित्र छीर धुरुत के दुर्ग ये जिन्हें इन्द्र ने नष्ट किए। दिवादास को तूर्यवान भी कहते हैं। कुस्स, आयु छीर आविधिग्व को इन्द्र ने हराया तथा निम की रहा की। वेतसु, दलौनी और तुथ हराए जाकर देवताओं के पास लाए गए । इन्द्र ने पुरुकुरस की महायता की और मनु को दस्यों से जनरदेस बनाया तथा राजा नहुए को वल दिया। इन्द्र ने दसदा

२०,५ से ८ तक दैववात श्रभ्यावर्तिन वायमान ने यहयावती नहीं पर पुचीवनों को हराया तथा खुजय की तुर्थेश (देश) दिया। चाय-मान २० पोड़े तथा दासियाँ भरद्वाज की हीं। चायमान प्रश्च वंत्री थे।

३१,४, इन्द्र ने दिवोदास को सहायता करते हुए शन्वर के १०० (४३,१) फ़िले तोड़े। दिवोदास ने भरद्वाज को अमीर किया। ४५,१, गंगानदी का कथन।

४८,२१ से २५ तक, पानी के निकट दिवोदास ने याँचें न शौर राम्बर नामक दासों को गारा। प्रस्तोक ने दान दिया। दिवोदास अतिथिय ने राम्बर के धन से अरद्वाज को दान दिया। अरााय ने पासु को दिया। संजय के पुत्रों ने अरद्याजों का मान किया।

५०,१५, मरद्वाज के मुत्र घेदपिं ये । ६३,३, बध्परच दिवोदास के पिता थे । इस प्रकार इस मण्डल से दिवोदास सृजय, प्रग्लोक, तथा अभ्या-वर्तिन चायमान सरद्वाज के समकालीन सिद्ध होते हैं। ये भरद्वाज सरत के पुत्र विद्यायन सरद्वाज से प्रयक ये, क्योंकि भारतों, ( भरत-वरियों) की आप प्रशंसा प्रायः करते हैं, और उन्हें अपना आश्वन-दाता सामानते हैं। इनके कथनों से सारत लोग इन्ही के वंशाज नहीं सिद्ध होते। अरत और दिवोदास में पीदियों का भी आंतर काकी है। यही अरद्वाज शमायस्य के अनुसार प्रयाग में राम और भरत से मिलते हैं।

ऋग्वेद-सातवां मएडल

इसमें १०४ सूक्त हैं। इनमें से २९ के ऋषि मैत्रावरुणि वशिष्ठ कहे गए हैं और शेप के वशिष्ठ। इनमें सं एक के ऋषि वशिष्ठ और शक्ति दोनों हैं और एक अन्य के वशिष्ठ तथा उनके पुत्र। देवताओं में यहाँ कान्ति, इन्द्र, विश्वेदेवस्, मित्र, सूर्य, आदिवन, उप्स, सरस्वती खौर विष्णु की प्रधानता है तथा सुदास की भिहिमा बहुत सरस्वता खार विष्णु का प्रधानता ह तथा क्षत्रभ का नाहमा चुठा गायो गयो है। इन्बों में ब्रिस्टुर्, बुहती, जगती तथा गायबी की मुख्यता है। मुख्य घटनाओं में निक्त यातें खायीं हैं: — जरूब की, खानि ने जलाया तथा नहुष विशिषों को हराकर उन्हें मुदास को कर " वेने पर बाध्य किया। मुदास ने नदियों के पार होकर सिन्यु लोगों का हराया। विजय के लिये परमोस्युक तुर्वेश परोदास, मृगु लोग खोर हुसु लोगों ने सुदास की आज्ञा मानी। पक्थ, भलान, अलिन, शिव कौर विशात लोगों ने तृरसुवें के नेता सुदास का सामना किया किन्त उन्हें बहुत जल्द भागना पड़ा। सुदास ने २१ जातियों के वैकर्णा लोगों को पराजित किया। सुदास के वैरियों ने नदी से एक नहर निकालकर उसे पार करना चाहा, किन्तु वे नदी में हूब गए। इन हुवने चालों में काम और हुखुवंशी भी थे। ग्रुगु, हुब्यु, हुव्यश खादि ने परुप्णी नदी को पारकर उस नदी के दो टुकड़े करके सुदास पर धावा करना चाहा किन्तु वे खुद इस गए। सुदास की सहोयता को बहुत से आये आए। उसने वैरियों के ७ क्रिले जीते और अनु के पुत्रों का सामान जीवकर त्रस्यु को दिया। अनु और दुह्यु, वशियों के ६००० योद्धा तथा ६६ चीर पुरुष मोरे गए, किन्तु पुरुष शी नहीं हारे। अञ्चुकों का सारा सामान

लूट लिया गया। यधुना के किनारे सुदास ने भेद का सब ख़जाना लूटा श्रीर उसे प्रजा बना लिया। युष्यामधि को सुदास ने अपने हाथ से मारा। दस राजाओं से युद्ध करने में इन्द्र ने सुदास की सहायता की। राजा वर्षिन के एक लाल आदमी युद्ध में मारे गए। विच्छा ने राजा मतु को यह एथ्यी दी। श्रज, सिगर श्रीर चहुने सुदास को कर दिया। पराशर, वरिगट श्रीर सस्ययात को सुदास ने बहुत सा दान दिया। सुदास के रिका दिवोदास थे।

इन्द्र ने अर्जुन के वंशज कुस्स की सहायता करके क्रुयव और सुरत के जुता क पराज कुत्तर को सहयात सुरास के निकर कहें सुरत को जोता । पराशार, बिशान्त और सहयात सुरास के निकर कहें गए हैं। खार्थ्य राजा पालयुक्त सुदास के समकातिक थे। सिमदा पक राचसी का नाम था। दोर्थकाचसा सुक्दोड़ के बोड़े को कहते थे। शाल्मती रेशमी कई का पेड़ कहा गया है। इससे सेमल का प्रयोजन है। फहते हैं कि वशिष्ठ छोडे से छोटे देवता की भी कभी नहीं मुला-वेंगे। सूर्य के घोड़ी में से एक का नाम इतस है। उपस् आकाश की पुत्री है। आप्यों को पाँच शासाएँ कही गयो हैं। जो इस राजे सुदास से हारे थे वे पूजन न करते थे। वशिष्ठ ससुद्र में नाव पर पताना पसन्द करते थे। इसी दशा में वरुख ने उन्हें छारि बनाया। नहुप और सरस्वती नदी के नाम आप हैं। पुरुषेशी सरस्वती नदी के दोनां किनारों पर रहते थे। जमदिन का नाम प्रशंसा से लिया गया है। इससे प्रकट है कि बदापि जसदिग्त बिरवामित्र के सहायक थे, तथापि ज्रन्होंन कोई बुरा वर्ताय कभी नहीं किया, जिससे विश्वासित्र के शत्रु बशिष्ट भी उनसे प्रसन्न रहे। राज्य के अर्थ में बातुभात शब्द ब्याया है श्रीर दरमु लोग बादूगर तथा बेडमान छहे गए हैं। बरिगड ने विश्वासित्र का नाम लेकर कमी उनकी दुराई नहीं की, किन्तु अपने द्वेषियों का इस मुकार वर्णन किया जिसमें विश्वा मित्र का अभिशाय समक्ष पड़ता है।

इस सपहल से प्रकट होता है कि बिशाफ के समय में आयों लोग सरस्वती नदी के पूर्व भी वे और उनकी सम्बद्ध ऐसी बढ़ सुद्धी के कि उनमें आपस में भी सारी शुद्ध होने को में। मन्ना पुरुषक के राजस्थान प्रयाग के निकट विष्णानपुर का, किन्तु मुद्दास के इन समय पुरुवंशी जोग सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर रहते हुए कहें गए हैं। कुछ पाश्चात्य पिछ्डों का मत है कि वैदिक खाट्यों ने समुद्र नहीं देखा या किन्तु इस मण्डल में वशिष्ठ की समुद्र यात्रा का प्रत्यत्त वर्णन है।

८, ४, मारत की श्रामिन ने पूरु (पुरुवंशी) को युद्ध में जीता। यहाँ स्वय पुरुवंशी भारत युदास श्रम्य पुरुवंशी शाखा के विश्वयी हैं। महाभारत में पीरव संवर्ण उत्तर पाँचाल नरेश से हारते श्रीर फिर उन्हें हराते हैं।

९, ६, वशिष्ठ ने जरूष को मारा। शायद जिस युद्ध में यह मरा, उसमें वशिष्ठ प्ररोहित थे। सूक्त १८... घुदास के रात्रु निम्न थे:—शिन्यु, तुर्वश, प्ररादास, भागंव, दुहुयु, त्यस्य, मलान, खिलन, शिवि, विशाखि (ह्वामें के वंशध्य). और दानों वैक्यों के २१ कुल। खानव (का माल तुटा) और दुहुषु वंशी तथा ६६ प्रसिद्ध बीर मरे + भेद लुटा और प्रकाश मा। खजीं, शिगुओं और पत्रुओं ने कर में चीड़े दिए। मन्य-मान का पुत्र देवक मरा, तथा शम्बर भी। पराशर बशिष्ठ और सत्ययाद्य प्रमन्न प्रपाद प्रमाद प्रशिष्ठ को दान मिला। देववात के सन्यान से २०० गायें मिली, तथा सुदास से दो रथ। पिज- वत्य साद के पिता थे, और दिवोदास भी। शायद इन्होंने सुदास को गोद लिया हो। गुध्यमिक मरा।

१९, ३ पुरुक्त पुत्र त्रसदस्यु ने इन्द्र की सहायता ही सं विजय पाई श्रीर सुदास ने भी।

३३, ३५, मुदास तृत्सु पति थे । १९, ८, श्रातिथिग्व प्रसन्न हुए । तुर्वश श्रीर याह्न का श्रद्धंकार चूर्ण हुव्या ।

३३,११, वशिष्ठ वर्वशी में वरुण मित्र द्वारा हुये । ८३, ११, सुदास के त्रार्थ तथा दास शत्रु मरे।

त्रसुओं के कपट्टे खेत थे। ९६, २, ३, वलवान पौरव सरस्वती के दोनों किनारों पर रहते थे। जसर्वान्त और विश्वान्त की माँति सरस्वती की प्रशंसा हो।

## . ऋग्वेद—श्राठवाँ पण्डल

इसमें ९२ स्क हैं और वालसिल्यों के ११ वपर्युक्त ९२ के पीछे रक्षे गये हैं। इस प्रकार कुल १०३ होते हैं। इनके ऋषि वहुत से हैं जितमें से मुख्य मुख्य के नाम ये हैं:—मेघातिथि, आसंग, राश्वती, मतु, प्रियमेघ, देवातिथि, आधातिथि, चत्क, राश्वक्ष, प्रगाथ, पर्वत, चपरा काल्य, सारद, सीभरि, विश्वमत, मसुतैवस्वत, कर्रप, नीपा-तिथि, एक सहस्र बसुरोचिष, श्वाधारव, नागाक, विरुप, विशोक, त्रित, भरी, किंस, पुरुमोग्ड, हर्येत, सुसीदी, उराना, कृष्ण, विश्वक, नीपा, अपाला, रम, इन्द्र, जमदिन, मरकष्व, आयु, माविरिया, कृरा और सुपर्ण । इन सथ में भी नारद, वैवस्वतमतु, जराना और आयु परम प्रघान ये। इस मण्डल में मुख्य ब्रन्द इस्ती, गायशी, अतुस्तु, उपिता, विशोक, महापिक और अगती हैं। देवताओं में यहाँ इन्द्र, आविवन, विभान करण, आदिस्य और महत् की प्रधानता है। स्कृत ने ९० में गाय का भी सहन है। उसके विषय में कहा गया है कि वह निक्पापिनी है, उसे कोई कष्ट न पहुँचाओं। इस मरख्ल में आसंग, विभिन्द, पाकस्थामा, कुरुङ्ग, कहा, विरिन्दिर, असदस्य, च्या, प्रथुश्रवा और शुतवेण आदि की उदारता के वर्णन हैं।

घटताओं में कहा गया है कि इन्द्र ने सुरत का चलते वाला जिला तग्द कर दिया । राजा परमन्या, निन्दिताश्व, प्रथमी, आसंगपुत्र, रचनप्रथ और यहुपुत्र बड़े उदार थे। आसंग खपेग के पुत्र थे। स्वरस्थ और यहुपुत्र बड़े उदार थे। आसंग खपेग के पुत्र थे। सरस्वर्ता उनकी श्री थी। यह न्यूंसक हो गये थे किन्दु इन्हें किर पुस्तक प्राप्त हुआ। यहुपुत्र ने कि की सुनहले सामान सहित दो घोड़े दिये। राजा विभिन्दु ने यह किया। यित एक ऋषिकुल शा जिसका अगुवंशी राजाओं से सम्बन्ध था। जान पहता है कि जिन भागेंक लोगों का सावनें मण्डल में सुन्तस से युद्ध कहा गया है वे इसी राजकुल के ये। वेदों में परगुराम का नाम नहीं है कि जन भागेंक नकी विभागों का अच्छा वर्णन है। इन्द्र ने पुक्त के पुत्र सथा रुशम, रयावक, स्वर्णर और छन नामक राजाओं की सहायता की तथा मुगय और खर्जुद को हराया। पाकशासन ने कि

को एक घोड़ा दिया । इन्द्र अनुवंशियों, तुर्वश तथा राजा हम पर भी कुपा करते थे । तुर्वेश और यदु की प्रशंसा योग्य है । पञ्च श्रीर करव से शबुता थी। राजा कुरंग का नाम आया है। सुदेवं एक बढ़े भक्त थे। तुमपुत्र मुज्यु को अविश्लीकुमारों ने बचाया । चेद पुत्र कसु ने कवि को १०० भैंसे और दस इजार गाएँ दी। चेदि लोग बड़े उदार थे। नहुपवंशियों के अच्छे अच्छे घोड़े थे। सरवानीवान फुरुकेत्र में एक कील थी। पर्श और तिरिन्दिर के पास के नाम आये हैं। कुछर लोग यादवीं के समान थे। उन्होंने भैंसे दान दिये। यश और दशवज को बसद्स्यु ने सहायता दो । जाथर्वेण एक ऋषि थे । कत्तीवान और दीर्घतमा नामक ऋषियों के नाम आए हैं। वेन पुत्र पृथु का वर्णन है। आयु पुरुरवां के पुत्र थे। प्रदाकु साम यज्ञ करने वाला था। क्रवि पञ्जाब के युद्धकर्जा थे। पांचालों में भी इनका होना कहा गया है। चिनाव नदी के चन्द्रभागा और असिक्नी भी नाम थे,। पक्थ, अधिव, षञ्ज और चित्र राजा थे। व्यास्त एक ऋषि थे। गोमती नदी का . नाम आया है (२५,३०)। दस के पुत्रों का कथन है। उत्ततयान, इरयान, और सुपामन की एक एक घोड़ा मिला।

इस मण्डल में २२ देवताओं के नाम आए हैं। इन्द्र ने अनर्सनि, श्रीसिन्दु, पिपु और और्णवाम की मारा। पारावत एक बरा था जिसने ऋषियों को लुड़ बान दिया। युवनास्व पुत्र मान्धाता का" (२५-८) नाम रस्युवों के मारने में आगा है। एक सान्धाता राजा ये और दूसरे ऋषि। ४२ वें सूक की तीसरी ऋषा में रूपर क डारा जहाव का कथन हुवा है। दास यत्वयूथ एक दानी और आप्ये प्रमुख को की पता कहा है। आरिवनों के विषय में विकास है कि वे बाज की तरह वह गए। श्रुतवंश ने राबी नदी के किनारे यहा किया। इस मण्डल में जहां के का वर्णन कि वार्ण के विषय में स्वार्ण के विषय में एक स्वान पर लिला है कि जैसे समुद्र के कहरें कहां के धरेड़ के लागे वें छुदम की उपने के विषय में स्वर्ण के वर्णन करें वार आपा है। एक स्थान पर लिला है कि जैसे समुद्र के कहरें का वर्णन के परेड़ के लागे वें छुदम और उनके पुत्र विश्वक ऋचाओं के ऋषि थें। अदिवंशी अपाता में वेंद की ऋषि थीं। इन्द्र को कई स्थानों पर राम कहा है। प्रथ्वों के वेंद की ऋषि थीं। इन्द्र को कई स्थानों पर राम कहा है। प्रथ्वों के

दस देश कहे गए हैं। शिष्ट लांगों का वर्णन आया है। स्कान २० मे ३२ तक सेवस्वत गत्र के रचे हुए हैं। इन में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि जो मनुष्रों के विषय में पौराणिक कथनों के प्रतिकृत हो। (५११) इन्ड मुख्यनया आनवों और तुर्वशों के साथ हैं। (५१०) हरत बंशी होंगी के साथ हैं। (५१०) हरत, खतु, यह और तुर्वश के नाम इन्हीं वंशों के लिये आये हैं। (१९० इह, २००; ३६०) पुरक्तारमज असदस्यु ने संभिर्द प्रणि को ५० दासियां ही। असदस्यु के पुत्र छिन थे। प्रसदस्यु विभयी तथा दें।

## ऋज्वेद-नवाँ मएडल -

इसमें ११४ स्क हैं जिनके ऋषियों में हुन्य निम्नातुमार हैं:-मधुच्छन्दा, मेघातिथि, हानःशेष, हिरूरचन्तृप, झमित, सुत्म, देवल, विन्दु, मीतम, रहुगरा, कवि, उपध्य, बदस्मार, कारयप, भूग, भरद्वाज, करयप, गीतम, श्रन्ति, विश्वामित्र, जनदग्नि, पवित्र, रेगु, श्रंपम, हरिमन्त, कचीवान, वसु, प्रजापत्रि, वेन, दशना, कर्य, प्रस्करव, उपमन्यु, व्याघ्रपाद, वशिष्ट-शक्त, पराग्रार, ध्यम्बरीप, श्वतिश्वन, यगति, जहुप, गतु, नाग्द्र, शिन्दर्श, स्थिन, पातुपमतु, प्रतर्दन, और शिशु । इन सब में ग्हूगरा, देन, उत्पन्यु, श्रम्परीप, ययाति, नहुप और चाजुपमनु की को कारगी से मुख्यना मर्मगती चाहिये । इस मंडल भर में प्राय: सब ऋचाएँ मीम पदमान ही के विषय में है, केवल एक में कानिय का बर्जन है थीर दी में सीम पनगान के साथ कुछ और देवताओं दा सा कान है। ६० वें मूल में विद्यार्थियों की भी प्रशंका दी गया है। इन्हों में ६० मूल पर्योग गायत्री ही चलती है। इसट पीछे जगती, बिच्दुन और उध्निक् स्राए हैं । नई उपमाएँ ५० वें सुक्त में बहुत हैं । हम मंदन की हुन घटनाओं का हाल संबेशस्य भीचे सिन्धा जाना है:-धन पुरुपानित दानी राहा थे। मीम प्यमान ने द्विहाम के तुर्वश और शम्बर को (६१-)माग । दैसा कि कार्य - वर्ष तुर्वरा आदि है बाम उन है बरावरों है जिसे करिये के

भी समम् पहता है, क्यों कि ये दोनों दिवीदास से बहुत पहलें हुये थे। इस महल में जमदिन बंशियों का वर्णन बहुत है और ज्यास्य ऋषि का नाम बहुतायत से आया है। उत्तर पश्चिम में आजीक नामी एक अनार्थ्य जाति रहती थी। उराना बढ़े बुद्धिमान कहे गये हैं। पेट्सू के पोढ़े ने बहुत से नागों की मारा। इस मंडल में सिंह, धनुप और सप्तिं के चर्लन आये हैं। पेस्स प्रस्ति पहले अधिन पहले और उत्तरि के चर्लन आये हैं। पेस्स एक पहले अधिन पायी और उसे सोमपान कराया। ब्राह्मण ने सब से पहले अधिन पायी और उसे सोमपान कराया। ब्राह्मण पुना, करने वालों को हंदता है। चालुप मनु के बेदिपि होने से प्रकट है कि चालुप सन्वतर में बैदिक ऋचार्य वन चली थें।

### ऋग्वेद-दसवाँ मएडल

ं इसमें १९१ स्क हैं जिनके प्रधान ऋषियों का ब्योरा निम्नानुसार है: - त्रित, . त्रिशिरा, सिन्धुद्दीप, यम, यमी, यृहदुक्थ, हिवधीन, विवस्तान, शंख, दमन, देनभवा, च्यवन, विमद् वसुकृत, वसुक्र, ंकथपं, श्रज्ञ, लुश, घोपा, छुच्छ, इन्द्र, बैकुएठ, गौपायन लोग श्रीर इनकी माता, गय, अयास्य, सुमित्र, बृहस्पति, अविति, गौरिबीति, जरस्कर्ण, विश्वकर्मा, मन्यु, सूर्या, इन्द्र, इन्द्रायी, बृषाकपि, पायु, ेरेसुं, नारायस, अबस, शार्यात, तान्य, अर्बुद, पुरुरवा, वर्यशी, - देवापि, तम्र, बुध, मुद्गल, अप्रतिरथ, अष्टक, दक्तिणा, दिव्य, सरमा, ंपणि, जुहू, जमदिश या राम, भिन्न, लच, हिरस्यगर्भ, षहण, सीम, बाक, छशिक या रात्रि, प्रजापति, प्रमेष्ठी, यज्ञ, सुकीर्ति, शकपूत, सुदा, माम्यातार, गोथा,कुमार, सप्तमुनि (जूति,वात जूति, विप्रजूति, वृपाएक, एतरा, 'करिकत, ऋष्य शृंग ) सप्तर्षि, अंग, विरधावसु, अग्नि पावक, अग्नि सापस, जरितर, द्राण, सारीक्षक, स्तंबिमत्र, अत्रि, सुपर्ण, ऊध्वकृपन, पृश्च वैन्य, शास, इन्द्र की माताएँ, केतु, चत्तु, शची .पीलोमी, पूरण, प्रचेतस, कपोत, ऋषभ, विश्वामित्र-जमद्गित, व्यनित, शबर, विश्राट्, इट, संवर्त, ध्रुव, स्तु, पतंग, व्यरिष्टनेमि, शिवि, प्रतर्दन, बसुमनस, जय, प्रजावान, त्वष्टा, विष्णु, सत्यधृति, वल, अधमर्पण और सम्बनन। इन वेदिर्पियों में राम उनके पुत्र लव, स्रोर घहनोई ऋष्यशृंग के नाम आए हैं । सम्भवतः राम सं परशुराम का प्रयोजन हो, क्योंकि वहाँ जमदिम्न या राम लिखा है। वेदिं जिरितर, द्रोण, सारीक्षक और स्वम्बिम्न राह्नी शुद्धा से उत्सम मन्द्रपाल प्राक्षण के वे पुत्र थे जो अर्जुन के लायडव दाह से चये थे। पुत्रप सूक्त (नं० ९०) के ऋषि नारायण ने नारद को वासुदेव का ऐश्वर भाव वतनाया। उसे नारद से जान कर क्यास ने युधिविटर से कहा (शान्ति पर्व)। इस प्रकार वेद के ये माग महाभारत काल के पड़ते हैं। इन ऋषियों में कई प्रसिद्ध राजों खंधवा महापुत्रप हैं, यथा विवस्तान, यम, अहित, पुत्रप्ता, देवापि, राम, लव, कुरिक, युवस, मान्याता, प्रथु, केनु, ऋपभ, चानुप गनु, भुन, शिवि खादि। ऋषियों में कई देवताओं के मी नाम आये हैं जैसे इन्म, खिन खादि। ऋषियों में कई देवताओं के मी नाम आये हैं जैसे इन्म, खिन खादि। खिना, प्रजापति विश्वकमी खादि देवताओं के नाम खावश्य हैं, किन्तु समभ पड़ता है कि इन्हों नामों के मनुष्य भी थे। ध्रुव भी एक वेदिष जान पड़ता है। यह ध्रुव नाम के प्रसिद्ध राजा हो सकते हैं। कई दिन्य हैं। विश्व मी वेदिष हैं। प्राचीनतम वेदिष्यों में वेन, ध्रुव और प्रथु-चैन्य हैं।

इस मंडल के देवताओं में श्राम्त, इन्द्र, यम, िसंतर, जल, गय, विस्वेदेवस्, बृहरपित, धिर्यक्षमी, सूर्य आदि की प्रणाता है। वेदााओं के अतिरिक्त इसमें कई अन्य विषयों पर भी सुंक हैं, येदां जल, पित्, सुखु, गाय, पांता, खेती, जीवासमा, सुक्यु का. युनर्जीवन, वाल, पित्, सुखु, गाय, पांता, खेती, जीवासमा, सुक्यु का. युनर्जीवन, साथ, पांचर्य की बहारता, ज्ञान, वेदवात लोग, नदियाँ, द्वाने का पर्थर, सुर्यों के विवाह पर आशीर्वाद, युक्त, वच्ने वाल, राम्त्र, जाम् जुरुपित, केशी, प्रतिद्वन्दी (होड़ करने वाल) श्रे का हराना, अपलोकायन, अरस्यर, अद्धा, सवजीवन, दुर्भीय निराकरण, बोलोमी, त्रयोरीग निराकरण, गर्भागत से बवाल, दु:स्वन्मों से बवाल, गोगय, वपा, राजा, गाया मेद,तार्ये, यक्षकर्ती और स्वत्वी के गर्य को आशीर्वाद, श्रदित और मेल। इतने विषयों का बेपोन होने से प्रकट होता है कि यह सहस्व वहत हो गम्भीर और सांसारिक सम्यवाद के पितहासिक काति जानने में परमोप्योगी है। इस एक संडल के पढ़ने से विविद्य विषयों पर वेदिक विचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

इस में व्यवहृत मुख्य छन्द निम्नानुसार हैं:—त्रिटुष्प्, गायत्री, जगती, श्रतुष्टुप्, श्रास्तार पंक्ति, शस्तार पक्ति, उष्मिक्, महापंक्ति,

बृहती और द्विपदीविराट ।

यम यमी माई यहत थीं। कुछ योरोपीय परिडतों का विचार है कि स्नी पुरुप का यह पहला जोड़ा था, किन्तु इनकी बातचीत ही से प्रकट होता है कि संसार में अन्य पुरुप भी थे। यमी ने यम के साथ विवाह करने का प्रलाव किया। इस पर यम ने उत्तर दिया कि वह बहित के साथ विवाह करना जित्त नहीं समस्त्रता और इसिये यमी को उचित है कि वह किसी अपे को जपना हृदय प्रवान करे और प्रीति भाजन पनावे। जान पड़ता है कि यह उस काल का वर्णन है कि जम तक भाई बहनों में विवाह का निपेच तो नहीं हुआ। या किन्तु निपेशासक विचार उटने लगे थे। यम ने यमी के विचारों की लोक-लाजहीन न फहफर उनसे केवल अपनी असम्मित प्रकट की और कहां कि लोग हरे पातक समझते हैं। किसी सूर्यों का विवाह इस संबत में जिखा है। यमी भी सूर्य्य की कम्या होने से सूर्यों कही जा सकती थी।

इस मंडल में घटनाओं का वर्णन वहुतायत से आया है। जिता एवं मृत्यु के कथन आये हैं और कहा गया है कि सरते के पीछे मतुष्य यम के यहाँ जाता है। कहा गया है कि हमारे वारों जोर दृश्यु लोग , दहते हैं जो यहादिक नहीं करते और पूछक भर्मों पर चलते हैं। इस मंडल में सिंह का वर्णन कई यार आया है। दुहश्शासु एक शहु राजा या जिसने असरयु के पीक कुठअवन को हराया। दियोदास के मुकावले में स्वांगत कोग मारे गये। सात्य ने दियोदास के महायता जी। अतुर्वेश ने मृत्य और सास्य को हराया। ३३३९ देवताओं ने अपि की पूजा की। उशीनर लोग मध्यदेश में रहते थे। इस्वान्त एक राजा और मतु वहे दानी थे। यह और तुर्वेश ने हो दास दान किये। याति नहुप के पुत्र थे। गङ्गा, जमुता का वर्षन आया है और याति नहुप के पुत्र थे। गङ्गा, जमुता का वर्षन आया है और पद्माय की नदियों का भी। वैल सथा में मारे जाते थे आईनी में घडना पैदा करते थे। ९० वें सुक्त में ईश्वर के मुख, वाहु, जंवा और पैर से माहस्य, चुत्रों, वैश्वर और यह की उस्पित्त कही गयी।है।

चन्द्रमा ईश्वर के मन से निकला। समक पढ़ता है कि ऋग्वेद के समय में जाति भेद कर्म से था, किन्तु यजुर्वेद के समय वह जन्म से माना जाने लगा। पुरुषसूक्त नारायण ऋषि का है। यह अच्छे कवि समम पहते हैं। दु:सीम, प्रार्थिवांन, वेन, राम 'और तान्वापार्थ्य यज्ञकर्त्ता कहे गये हैं। सम्भव है कि यह राम वही दशर्थ पुत्र प्रसिद्ध राम हों। पुरूरवाकी स्त्री उर्वशी थी। राजा उसकी अधिक प्यार करते थे किन्तु उसे परवाह न थी। यह मनुष्य थे श्रीर वह श्रप्सरा। उर्बर्शीने कहा कि की पूरा प्रेम नहीं कर सकती और अपने विषय में कहा, 'मैं हवा के समान उड़ती हूँ सो मेरा प्रकड़ना फठिन है।' उपरा की ये बातें की जाति के विषय में बैदिक सम्मति प्रकट नहीं करतीं। चर्यशी स्वयं प्रेमहीना थी और इसीलिये सभी क्षियों की ऐसी समफती थी। पुरूरवा इला के पुत्र थे। इस गंडल में स्वर्ग का वर्णन त्राया है। शान्तनुको देवापि ने यझ करायां। भारत वाले शान्तनुके देवापि भाई थे और इन दोनों के पिता प्रदीप थे, किन्तु वैदिक देवापि के पिता ऋपत्सेन लिखे हैं। जान पड़ता है कि धोड़े ही : कात राज्य करने अथवा पिता के आगे भरने से इनका नाम महाभारत से छूट गया। यह भी सम्भव है कि देवापि के ब्राह्मण होने में ऋपरसेन उनके दत्तक पिता बने हों।

्र इस मंडल में जल के विषय में एक खन्छा स्क है। उसमें जल को शिक्तप्रवायक, पुत्रीस्पादक, बलप्रदायक, स्वास्थ्यकर और पातकनिराकरण करने वाला कहा गया है जीर यह भी लिखा है कि पानी.
में सभी दयार दहती हैं। पितरों के स्वयं में लिखा है कि वे ममलोक में इहते हैं। वहाँ यम ने उनके लिए ऐसा स्थान नियत किया है जो जल और ज्योति से शोभित है और पिए लोग यम के साथ प्रसन्न सहते हैं। ५८ में स्काम जीवास्मा का कथन किया गया है और एत ख्यामा मूर्जित मुद्धण्य से कहा गया है कि जो तेरा जीवास्मा पहुत दूर विवस्मा में पुत्र यहाँ चला गया था, उसे हम फिर देरे पास लाते हैं कि तु जीवित रह कर गर्ही रह। इस प्रकार रोप ११ मन्यों में प्रध्वी और स्वर्ग, चार कोने की प्रध्वी, संसार के चारी स्थानों, तर्गित समुद्र, चमकने और बहने वाली ज्योति,

जंतों, पीचों. सूर्य्य बीर छपा, ऊँचे पहाड़ों, सब जीवधारी खीर चलने बाले पदार्थों, हमारे रुप्टिचेत्र से बाहर दूर देशों खीर खन्त में सब बर्तमान खीर भूत जीवधारियों में जीवारमा का जाना लिखा है।

वशीनरानी, ५९, १०, और ६०, ४, इत्त्वाकु के कथन । ६०, ६ खगस्य के कई मागिनेय थे। ६०, ७, में सुबन्ध का कथन है। ६१ वाँ सुक नाभानेदिष्ठ का है। ६२ में सावर्ष्य मनु के यहाँ की प्रशंसा तथा चिरायु होने का व्याशीर्धाद है । ६३, गय का सूक्त है । ६३,१,६,०, १७, विवस्त्रान के वंशधर मनुष्यों को बहुत त्रिय हैं, तथा दूर तक राज्य फैलाते हैं। ययाति नहुप के पुत्र थे। नाहुपों तथा यैवस्वतीं की साथ ही प्रशंसा है। मनु ने सात पुरोहिसों हारा सब से पहले यज्ञ किया। गय प्रति के पुत्र थे। यही बात, ६४, १७ में भी है। ६४,९, सरयू नदी तथा ६५, १४ मनु के देवतों के कथन हैं। ५९, १ तथा VI ६१,१, बच्यूश्व सरस्वती और अग्नि के पूजक थे। सूक्त, ६९ का ऋषि सुमित्र अपने को बराबर उनका संगोत्री कहता और उनसे प्रसन्नता प्रकट करता है। वे प्राचीन समय में थे। ७२, २,३, देवताओं के प्राचीन समय में व्यसत्ता से सत्ता हुई । ७५, ३,५,९, सिन्ध, गङ्गा, यसुना, शतद्रु, परुप्णी, सरस्वती, श्रासकी, वितस्ता, कुमा श्रीर गीमती नुदियों के नाम आये हैं। ८१, में जगदुत्पति और एक ईश्वर के कथन हैं। ८२, ईरबर पिता है, उसी ने सब कुछ बनाया है। एक ही विश्व-कर्मन कर्ता है। यह देवताओं तथा अधुरा से पहले का तथा अज है। ९० में पुरुप सूक्त है। यह सूक्त यजुंदेव में भी है। ९३, १४, दु:साम प्रथवान, वेन और राम सब यह कर्ता थे । ९५, पुरुरवस उर्वशी का है। ९८, ऋष्टपेण का पुत्र देवापी अपने भाई शान्तुन के लिए पानी बरसाने की प्रार्थना इन्द्र से करता है।

१०२, ग्रुद्रगल का स्क है। इन्द्र सेना मुक्तलानी ने रध हाँक कर पति की विजय दिलाई। पहले वह उनको छोड़े हुए साथा, किन्दु पीछे पसल हो गया। १२१, हिरययगर्म सारे संसार के स्वामी थे। वे साय से पहले हुए। १२३, में वेन अपनी भारी प्रशंसा करते हैं, साय से वे ही पुछ के पिता हों। १२९, १३०, में जगहुत्पति उत्कृष्ट हैं। १०६,३, में वैनय का कथन है।

इसी स्थान पर ऋग्वेद का संचित्र ऐतिहासिक विवरण समाप्त होता है। जो ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें कही गर्यी हैं उन सथ का पूर्वापर क्रम केवल वेदों के सहारे से स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा करने का प्रयक्ष न करके इसने यहाँ पर ऋखेद के संहिताविभाग से जितना कुछ मुख्य ऐतिहासिक मसाला प्राप्त हो सकता है उसका संचित्र विवरण उत्पर लिख दिया है। यों तो भगवान वेद से हजारों प्रकार के ,ऐतिहासिक एवं अन्य बहुमूल्य गाय प्राप्त होते हैं, किन्तु हमने उन पर ध्यान न देकर केवल राजनैतिक इतिहास का जी मुख्य मूल ऋग्वेद संहिता से प्राप्य है उसे यहाँ पर कहा है। इन ऐतिहासिक घटनाध्यों का पूर्वापर कम जो बाह्मणों, इतिहासों, पुराणों आदि के सहारे कहा जो सकता है, उसे दिखलाने का प्रयत्न आगे किया जायगा। यहाँ पर केवल सहिता का सहारा लेकर जो ऐतिहासिक हान प्राप्त हो सकता है उसका विवरण किया गया है। इसी प्रकार शेष तोनों बेदां के सहिता विभाग का सहारा लेकर हम अपना ऐति-हासिक वर्णन तिखेंगे। इसके पीछे जन्य प्रन्थों के सहारे इतिहास का ्र आस वाँधा जायगा।

#### सामवेद

यह वेद गएना में तीसरा फिन्तु मिहमा में नम्बर २ समक्ता जाता

है। सामवेद में कुल १५४९ मन्त्र हैं। इनमें से केवल ७२ इसके ध्योर
सेप सब क्रावेद के हैं। इसके दो भाग हैं, जिनमें से १६७० में ६ काएड हैं और दूसरे में ९। एक एक काएड की भी कई कई किएडकायें हैं "जिन्हें सुक्त कह सकते हैं। सामवेद में कुल मिलाकर ५५९ सुक्त हैं। ये पायः सब क्रावेद से लिए गये हैं, किन्तु कुछ नये भी हैं। कुल मिलाकर सामवेद का प्रायः २० वा भाग नया होगा, रोप सब क्रावेद से लिया हुआ है। इसके जो पाठ हैं उसमें क्रावेद से कहीं कहीं योड़ा बहुत अन्तर है। कई खानों पर अन्तर आई समम्ताने के लिये किया गया है, किन्तु अधिकतर दशाओं में यह बात पटित नहीं होती। मुख पाश्चाह्य पटितों का मत है कि सामवेद में लियित मन्त्र पहुत ग्यानां पर वर्तमान क्रावेद के प्राचीन पाठों पर अवलन्यित हैं, अर्थात् जिस काल वे घटवाएँ सामवेद में स्वन्धा गयीं तव धटवेद में भी जनका यही पाठ चलन में था, किन्तु पीछे से बदल गया। जान पहता है कि इत्यवेद की ग्रहचाएँ सदा से इतनी ही नहीं थीं, बरन् संख्या में वर्तमान घटवाएँ से एक अधिक थों। उन्हों में से वर्तमान घटवाएँ सामवेद में स्क्षा गयीं। पीछे से घटवेद के सम्पादक न्यास मगवान ने ग्रावेद वाली वर्तमान घटवाओं को चुन लिया और शेप को छोड़ दिया। वन्हों होड़े छुट घटवाओं में से, जो सामवेद में आगयी थीं वे तो रिचत रहीं और शेप नष्ट हो गयीं।

सामवेद को किसने संकलित किया इसका पता नहीं है, फेबल इतना ज्ञात है कि चारों वेदों के सम्पादक ज्यास भगवान थे। सामवेद के जादि में लिखा है कि "जों सामवेद की जय, गऐश की जय।" यह असली सामवेद का भाग नहीं है वरन् हाल के लेखकों ने लगा दिया होगा । सामवेद में धिशेषतया सोम पत्रमान का वर्णन है। इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, उपा, आरिवृत आदि पर भी कुछ कथन आए हैं। जल, बात और बेन के भी कुछ वर्णन हैं। इसमें कुछ ऋचाएँ मनु वैवस्थत की भी हैं। जिन द्यीचि की हड़ी से बज बना था वे अथर्यमा के पुत्र एक ऋषि थे। पुराणों में राजा दघीचि के विषय में यही वात कही गयी है। इन्द्र की राम कहा है। बय्य के पुत्र सस्यश्रव ऋषि का नाम श्राया है। नकुल की एक ऋचा है जो ऋग्वेद में नहीं है । कुछ ऋचाएँ नहुप, ययाति, मत्, अन्वरीप तथा ऋजिस्वा की भी हैं तथा कुछ आप्सव मनु की। रसा नामक एक नदी है जो पृथ्वी के चारों ज्योर बहती है। सोम पथमान ने दिवोदास के लिए शम्बर, यदु और तुर्घरा को हराया। यही. विजय वर्णन कई देवताओं के विषय में किये गए हैं, जैसे शम्बर का मारना इन्द्र, अम्नि और सोम पवमान के विषय में कहा गया है। भीरना इन्द्र, जाना जार ताल उपनान क विषय न कहा ना दें रयावक, ऋजिस्वा और अन्वरीय इन्द्र के कुषापात्रों में से थे। कवि एक अक्षर या। ईर्नर का वर्णन विश्वकमी, स्कम्भ, प्रजापित और पुरुप के नाम से आया है। कहीं कहीं अनित, इन्द्र और सूर्व्य से भी ईर्नर का मान प्रकट किया गया, है। पनीक रुसमों के राजा थे। सुनीय सुचद्रथ के पुत्र ये। मनुष्य जीवन अधिकतर १०० वर्षों का

कहा गया है किन्तु कहीं कहीं ११६ और १२० वर्षों काभी वर्णन है।

यजुर्वेद

यजुर्वेद का शान्दिक वर्ष यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का है। इसमें ज्ञाति मेद की जमति देख पहती है, मिलित जातियों का भी वर्णन है तथा दस्तकारी, विज्ञान, ज्यापार आदि का कुछ बदा-चढ़ा कथन है। इन वातों से प्रिक्तिय महाशय का विचार है कि यह वेद अथवेष से भी नवा है। इसके शुक्त कोर एक्स लामक दो विभाग है जीता कि अपर कहा ला चुका है। हुक मिलाकर इसमें ४० अथ्याय और प्राय: २००० छन्द हैं और बहुत कुछ भाग गय में भी है। इसका बहुत सा भाग प्रश्नेद से लिया गया है और कुछ अथवं से मिलता है। यह आयों में सदैव से हीते रहे थे, सो जनके विचानों का वर्णन भी बहुत पुराना होना निश्चित है। इसोसे चजुर्वेद का प्रारम्भकाख पुराना समक्त पड़ता है। यह के यह में वासन भगवान् ने प्रचित्त यह रीतियों में छुछ विश्वेपता दिख्लाचा । इससे रीतियां पर विचार इस काल से ही चले थे ऐसा निश्चित है।

पहले और दूसरे अध्यायों में नवेन्दु और पूर्णेन्दु सम्बन्धी यहाँ के वर्णन हैं और तीसरे में अिनदीत का कथन आया है। अध्याय नायर ४ से ८ तक सोमयहा का विधान है और नवस एवं द्वाम में बाजिय और राजदाय यहाँ का कथन हुआ है। ११वें से १८ वें अध्याय पर्यंग्त वेदी आहि बनान के विधान कहे गये हैं। १६वें में रातस्त्रीय का विधान है। १९वें से २१वें तक सीनामांग्य यहा का कथन है और २२वें ते १२वें वा अध्याय पर्यंग्त का विधान है और २०वें तथा ११वें में नरसे य पर्यंग्त का विधान है और २०वें तथा ११वें में नरसे य पर्यंग्त वा रातपंग प्राक्षण के देखने से अब्द होता है कि नरमेच में मतुब्ब का विदान नहीं दिया जाता था, वरन एक पुराले का। ३२वें से ३१वें अध्याय पर्यंग्त सर्वमें या रातपंग प्राक्षण के देखने से अब्द एक पुराले का। ३२वें से ३१वें अध्याय पर्यंग्त सर्वमें या स्वात्र था, वरन एक पुराले का। ३२वें से ३१वें अध्याय में दीर्पितीयी आदि होने की विनिधा हैं और ५०वें से उपयाय एक उपनिवृद्ध है, जिसमें ईश्वर का वर्णन हैं। शुक्त यह्नीद के अध्याय एक उपनिवृद्ध है, जिसमें ईश्वर का वर्णन हैं। शुक्त यह्नीद के अध्याय एक उपनिवृद्ध है, जिसमें ईश्वर का वर्णन हैं। शुक्त यह्नीद के अध्याय

१६ ख्रीर ३० में व्यवसायों के ये नाम दिये हुए हैं:—(१) चोर,(२) सवार,(३) पदाती,(४) नर्तक,(५) कानिन,(६) रथवाहफ,(७) रथवनानेवाले,(८) चड़ई,(९) कुम्हार,(१०) सुनार,(११) कुपक, (१२) वाल चनानेवालं, (१३) घतुप बनाने वाले, (१४) योन, (१५) कुपके, (१६) खंते,(१०) मूँगे,(१८) पैया.(१९) व्यक्तिर्वद, (२०) हांधीवान, (२१) लकड़ी काटनेवाले,(२२) घोला और जानवर रखने वाले.(२३) लोकर,(२४) यावर्षा, (२०) पोश और जानवर रखने वाले.(२३) लोकर,(२४) यावर्षा, (२०) पंतरेज, (३०) नाऊ,(३१) विद्यान,(३२) विविध प्रकार की सित्रयाँ, (३३) चमझ कमान वाले, (३४) मळुखा, (३५) शिकारी, (३६) चिष्टमीमार, (३०) जेवर वत्तले वाले, (३८) लाजिर, (३९) चक्रवाले, (४०) किंस्,(४१) अग्रही बनाने वाले, (४२) वारा शास्त्री, (४३) कार्मा, (३४) और भाष्यण करनेवाले । इससे तत्कालीन समाज विकसित समज पदाती है।

चजुर्मेद की कुळ ऋषाएँ ऋगेद से ली गर्थी हैं और छळ ऋथवेद से सिलती हैं। ऋगेद बाली ऋषाओं के ऋषियों के नास तो ज्ञात हैं। किन्दु रोप उजुर्वेद के ऋषि ज्ञात नहीं। केवल श्रांतिम ५ श्रम्थाय द्योषि कृत हैं। रोप ३० श्रम्थायों के रचिया प्रजापित ५ श्रम्थाय द्योषि कृत हैं। रोप ३० श्रम्थायों के रचिया प्रजापित, खारियती, चिराञ्ज, पुरुप, स्वयम्भू ब्रह्म, ब्रह्मपत्र, इन्द्र, वरुण, श्रारियती, चिराञ्ज, पुरुप, स्वयम्भू ब्रह्म, ब्रह्मपत्र, देवतः क्रांति स्ट्र्य, याज्ञवस्थ व्यादि कहे गए हैं। ऋषिकांत ऋचाएँ देवतः क्रांति कहीं गयी हैं, जिससे प्रकट है कि चजुर्वेद की महिमा रीप वेदों से वहीं चहीं समाये जाने का प्रयोज्ञाय था और इसलिए केवल मानव ऋषि यथेट नहीं समामे जाने का प्रयोज्ञाय था और इसलिए केवल मानव ऋषि यथेट नहीं समामे गये। इस वेद में एक दो स्वानों पर मंत्रों का प्रमाव ऋग्वेद की अपेजा कुळ बढ़ा हुआ दिखलाया गया है। यजमान को छुळ पापों से रहित करने की विनती सात्र नहीं है, बरन् यह कथित है कि जन से वह रहित हो गया। इसी प्रकार यह कहा गया है कि प्रते, सम दुष्ट जीव, सम राच्नस, सन कष्टप्रद जीवघारी, मंत्रों से जला दिये गये। एक स्थान पर सुरों से उपसा दी गयी है। इतर परिचम के पहाड़ निवासी मुजबन लोग दुष्ट कहे गये हैं। इस पेद में

ऋक् और सामवेदों के नाम खाये तथा खायु और पुरुरवा के वर्णन हुये हैं । इस में ऋग्येद की खपेता विष्णु का वर्णन बहुत खाया है । रुद्र की यहां महिमा बहुत कुछ वड़ी है खौर वे शिव, शङ्कर, महादेव आदि नामों से पुकारे जाकर ईश्वर हो गये हैं । सन्द और मक शुकाचार्य्य के लड़के थे। यह मर्क राचसों के पुरोहित कहे गये हैं। एक स्थान पर तो यह भी कहा है कि सन्द हराये और मर्क भगाये गये। राजा रार्थाति का नाम आया है। यह कहा गया है कि आज मुक्ते ऐसा ब्राह्मण मिले जो पुनीत याप नादों से उत्पन्न हुआ हो। अच्छा पुरोहित यह है जो स्वयं ऋषि हो और ऋषियों की सन्तान भी। इन वातों से बरीती की विचार-वृद्धि का पता चलता है। विन्धु नदी का वर्रोत इस बेद में हुआ है और चत्रियों को बल भिलने की प्रार्थना की गयी है। भारतीय चत्रियों का भी कथन और जहाज चलते के वर्रान हैं। पुरु एक राज्ञस था जिसे भरत ने हराया। उनके लिए १०० वर्षों का जीवन माँगा गया । विश्वकम्मी का कथन प्राय: ज्याया और सिंह का भी वर्णन हैं। कहते हैं कि पुरोहितों की जाति पैदा हुई तथा सूद्र श्रीर आर्थ्य एवं तादर्थ और अरिब्टनेमि उरपन्न हुए। इस देद में प्रासंतिक होड़ ज्यासंतिक बातें कम जाई हैं। कहा गया है कि बाह्मण, चत्री, वैरय जीर सुद्ध इन बारों को ज्यांति प्रदान हो। बिना हार्या का कुनार नामक पूक दैत्य दानवों के साथ रहता था। मेडिया और चीते के कथन कई जगह पर आये हैं। एक अध्याय में महादेव की बहुत दूर तक प्रशंसा है। सुभद्रा कन्दिला के एक राजा की स्त्री थी। श्रम्बा, श्रम्बिका, श्रम्बालिका के नाम हैं, किन्तु महाभारत वाले नहीं । श्राग्त को तनूनपान् असुर कहा गया है। सागध नाम है जिससे प्रकट त्रिक्त मार्थ देश उस फाल कत बस चुका या। तिल्या है कि ईश्वर का जाननेवाला बाध्य प्रपान देवता को स्वयर में उनस्या। ईश्वर का बर्णन बहुत साफ है। ज्यन्स को इन्द्र ने मारा। कहते हैं कि प्राय्य श्रीर दास दोनों ईश्वर ही के हैं। पत्रीकु एक श्रन्छ्य राजा था। सातों नदियों तथा द्धिकवन और सप्त ऋषियों के कथन हैं। शतानीक श्रीर सुरभि के नाम आए हैं।

#### श्रथवंवेद

च्ययनं ग्रानेद के साथ ही अथवा कुत्र पूर्व गारम्भ हुत्रा चौर पोड़े तक चनता रहा। इसको व्यथ्वीङ्गिरस चौर स्रुग्वाङ्गिरस भी कहते हैं। व्यथर्षण पहले ऋषि थे जिन्होंने लकड़ियों को रगड़ कर थाग पैदा की। अङ्गिरस और भृगु भी प्राचीन ऋषि थे। इन तीनों ऋषियों और इनके वंशधरों का वर्णन ऋग्वेद में कई बार आया है। कहा जाता है कि इन्हीं तीनों ऋषियों के वंशघरों को यह वेद भाषित : हुआ। ऋग्वेद अन्य वेदों की सहायता लेकर नहीं चलता, वरन स्वाव-लम्बी और ऐतिहासिक दृष्टि से यहा लाभकारी है। यही दोनों गुण अथर्वनेद में भी पाये जाते हैं। ऋक् और अथर्वनेदों में प्रधान अन्तर यह है कि पहले में बाह्मण्य की महिमा स्थापित नहीं हुई थी, किन्तु दूसरे के समय में पेसा भली भांति हो चुका था। ऋग्वेद में प्राकृतिक 'वर्णनों की प्रधानता है। उस काल हमारे ऋषिगया प्रकृति देवी ही 'पर मुग्य थे। अध्यविद् में ने टोना टनमनों आदि पर भी बहुतायत से विश्वासे करते थे और भूत शेशों आदि का भी भय मानते थे। भारतीय अध्युर्वेद शास्त्र का भी पहला प्रादुर्भीय अधर्य ही में हुआ। पेसे अन्तरों को छोड़ देने से ये दोनों बेद प्राय: सम हैं। कुछ विद्वानों फा मत है कि अथवंवेद के बहुत से अंश हैं तो ऋग्वेद के समकात्तिक, किन्तु ऋक् की अपेजा वे कुछ नीचे दर्जवालों में प्रचित्तत थे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि छिङ्गरसवंशी मायावी थे। इस वंश से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण भी अधर्ववेद में यन्त्र मन्त्रों का षाहुल्य हुआ होगा, ऐसा सम्भव है। मोटे प्रकार से ऋग्वेद में आदिम हिन्दूमत का चित्र हिंचा हुआ है, किन्तु अध्यव में समय के साध घमें का छुछ विकंसित रूप देख पड़ता है। अतः प्राचीन हिन्दू मत में नवीन सिद्धान्तों का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ, सो इन दोनों अमूल्य वेदों को मिलाकर पढ़ने से प्रकट हो सकता है। कुछ पारचात्य परिडर्नों का सत है कि आधुनिक विकासों का मूल दिखलाने एवं अन्य कारणों से विद्वानों के लिए अथवे ऋन्वेद से भी अधिक रोचक है। यह बात हर प्रकार से निर्विवाद है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ बाह्मण विद्वानों के लिए सर्वप्रधान हैं।

अधर्ववेद में २० कारह, प्राय: ७६० सूक्त और ६०१५ छन्द हैं। इनमें से १२०० ऋचार्ये ऋग्वेद से ली गई हैं। अधर्यवेद के ऋषियों के नाम प्रथक प्रथक नहीं दिये गये हैं। इसके प्रत्येक मण्डल में कई अनुवाक हैं और प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त तथा प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएँ हैं । ऋग्वेद आदिम हिन्दूसमाज का वर्शन करता है किन्त ष्यथर्ववेद में वर्द्धमान समाज देख पड़ता है । क्षियों का वर्णन इसमें कम है तथा माइने फ़ॅकने के मन्त्र बहुत से हैं। इस काल हम लोगों में शूतकीड़ा का बहुत प्रचार था । अध्यय में जुए में जीतने के लिए सुक्त कई गए हैं। जगत के स्विधिता के विषय में विश्वकर्मी का नाम श्राया है। कारह ३ सूक २२ में गाय श्रीर वैल के मांस खाने का कथन हुआ है। लड़का पैदा होना अच्छा माना जाता था और लड़की की उत्पत्ति कम माँगी जाती थी । कुटुम्य में सुमित रहने श्रीर सव के फ़शक्तपूर्यक निर्वाह होने के विषय में सुक्त हैं । भेड़िया, याद आदि दुष्ट जीवों के हटाने के विषय में ऋचाएँ हैं। बाह्यण जब पैदा हुखा त्व उसके वस हाथ और इस पैर थे। इस कथन से प्रकट है कि उस काल से ही पोपलीला का आरम्भ ही चला था। ऐसे वर्णन ऋग्वेद में नहीं आए हैं। स्वर्ग का वर्णन सब वेदों में है, किन्तु इस वेद में उसकी बहुत प्रचुरता है, यहाँ तक कि पक पूरे सूक्त में विशेपतया स्वर्ग का ही कथन है। लिखा गवा है कि तेरहवाँ महीना अर्थात लींद इन्द्र कापैदाकियाहुआ है। वश्रु एक राजा थे। अप्रात कायर्णन एक स्कूक में आर्थाहै। सुमों की निन्दा और चदार लोगों की प्रशंसा है। ब्रह्मचारी और सप्तिषें के वर्णन हैं। लिखा है कि शुद्ध अपनी-गुरुता से आर्ट्य का ध्रपमान न करे । यदि १० अग्राह्मण किसी स्त्री को चाहते हों और एक ब्राह्मण उसे चाहे तो वह उसी की होगी। जो कोई ब्राह्मण का निरादर करता अथवा उसे लुटता या दुःख पहुँचाता है उसकी दुर्गति होती है।

मूजवन, महाष्ट्रप और बाल्डीक जातियाँ उत्तर-परिचम में रहती धीं। कहा गया है कि है ज्वर, तू मूजवन, धाल्डीक, महाष्ट्रप, आंगों (वर्तमान मागजपुर) और, मागधों की ओर जा। इससे प्रकट है कि उस काल छड़्न और मगध में भी अनाव्यों का निवास था। यह भी लिखा है कि हे ज्वर तुम लम्पट शुद्र बालिका के पास जाओ। चीता और सर्प के वर्णन हैं। गाय और बछड़े को छाशीर्वाद दिया गया है। गाय और बाह्मण को चड़ी प्रशंसा है। प्रजापति, स्कंभ, पुरुप श्रीर विश्वकर्मा के नामों से ईश्वर का वर्णन है। चीते की शक्ति का प्रतिरूप समक्ते थे। मरगापाय मनुष्यों के बचाने के लिए एक स्क है। विराज के वर्णन में भी ईश्वरांश का कथन है। स्रंगिरस वंशी जादृगर कहे गए हैं। किमिदिन, चितानस स्त्रीर वस्तप राचस थे। कहते हैं कि कितिनम बच्चे की बचावे स्त्रीर गर्भ में उसे लड़की न होने दे। नेवला द्वा जानने वाला बताया गया है। स्वराज विराज से पहले मानागया है। विराज भक्ति का पिता कहा गया है। एक स्थान पर विराज का वर्णन स्नोतिङ्ग में भी है। असुरों को राचस कहा है। राज्ञसों की मायाका वर्णन है। लिखा है कि प्रहाद के पुत्र विरोचन थे। असुर माया पर ही भरोसा करते थे। हिमूर्घा और छार्जेव राज्ञस थे। चित्रस्थ और बसुरुचि गन्धर्व थे। वेन के पुत्र पृथु ने पृथ्धी को दुहा। वैश्रवण और कुवेर के नाम आए हैं। घृतराष्ट्र नामक एक नाग सरदार था। जो बाह्मण यह में वैल की बिल देता है, इसकी सब देवता सहायता करते हैं। गाय की पूजा विशेष रूप से होने लगीथी। उसके खुर और पूँछ के बाल भी पूजे जाते थे। गाय यह से निकली है। जुत्री की माता गाय है तथा विष्णु, पृथ्वी और महा गाय हैं। जी माहाण गाय देता है उसकी बड़ा पुरंप होता है। फ़रवा से जादूगरों के मारने की प्रार्थना की गई है। सप्तर्पि दुनिया के मालिक फहे गये हैं और उनसे आग निकालने की प्रार्थना है। ऋषिसन्तानों की बड़ी प्रशंसा है।

अर्थक की ठर्र ने मारा। शायद यह नाम अन्यक का हो। ब्रह्मचारी के किये कहा गया है कि काला सुगचमें आंहे। तैत्तिरीय उपिनपत् में लिखा है कि भरहाज ने तीन जन्म तक ब्रह्मचर्यों वत पालन किया। तीसरे जन्म के अन्त में उनसे इन्द्र ने पृष्ठा कि तुन्दें यदि चौथा जन्म मिले तो चया करे। उत्तर मिला कि ब्रह्मचर्यों वत पालन करें। कहते हैं कि मातलि अमृत को जानते हैं। जो चुत्री जान-सूफकर गाय छीन लेता है उसे बहु। पातक लगता है। लिखा है कि हे गाय ! तू महायां को दुस देनेवालों का सिर फोट दे। अमिन को कन्याद कहा है। सिवता ने अपनी पुत्री स्ट्यों को उसके पित को दान में दिया। स्त्री से कहते हैं कि दुम अपने घर जाओ और समसे अन्छी तरह बातचीत करो, अपने वह को से प्रस्त्र हो और सम के ऊपर आहा चलाओ, अपने पित से अला, न हो और हँस खेल कर रहो, पित के साथ पूरा प्रेम करो, अपने पित के बाप, आई और साला को बश में रक्लो। सम बस्तुओं की मालिकन पनी। है स्त्री तुन्हें मैंने अपने घर का मालिक बनाया है, अपके ऊपर दया करों और सक्से युदुता का ज्यवहार रक्से। पित के बाप से स्तेह रक्लो और सास सक्षुर से युदुता का चर्वाल करों, गाय बैलों से खुरा रहो, घर की लग बोजों को डङ्ग से रक्सो, घर के सब जीव-धारियों को प्रसन्न रक्सों, प्रातःकाल पित के साथ एक हो पत्तांन पर ईसी. खुरा से लागों। बोर पुत्र ज्यवह करों। इन बाहाओं से प्रकट है कि उस काल स्त्रियों का पद यहुत ऊँचा था। जनके अधिकार और भार भी बहुत गम्भीर थे।

प्रारय जीन खनार्थ्य थे। ये शात्य स्वीम के द्वारा हिन्दू बनाए गए। १०० पत्तवारों के जहाजों का वर्णन है। एक ख्यान पर हजार वर्ष जीने की इच्छा प्रकट की गई है (काप्ट १० स्कूत १)। यम मी वा वात्त्रीत इस बंद में भी है। प्रधिना की गयी है कि हे इमें! तू गुक्तकी माह्मण, खाजनम सुद्ध, और खार्य्य सब का प्यारा बना। मस्यदेशियों का कथन खाया है। मस्य देश पूर्वीय राजपूताना की कहते हैं। इस्वाइ खीर व्याया नामक हो राजा थे। सामय के सात लगाम बाला घोड़ा कहा है। क्शिय्त इसी से सूर्य के राम में अधोड़ माने गये। सकेद किरण अरक्तों से बनती हैं। इसी से एवं के राम में अधोड़ माने गये। सकेद किरण अरक्तों से बनती हैं। इसी से ज्वामां खीर ७ घोड़ों के विचार के हुए जान पहते हैं। समक पड़ता है कि उस काल के खाय्ये तन्त्र स्वस खुळ अधिक हमारा कहा गया है कि हम १०० वर्ष जीएँ, वरम इससे खुळ अधिक हमारा जीवन हो (काएड १९ सुक ६०)। करहा और परज्ञ के नाम आये हैं। इस्त ने २० राजाखों को हराया। रोहिण राज्यस मारा गया। इस्त्र ने सुक्रव और तूर्व्यंगन को बचाया, तथा दशीष की हम्री से

श्रीर परुष्णी (रावी) के किनारे बसे। ऋग्वेद में विन्ध्य, नर्मदा, चीता और चायल के कथन नहीं हैं यद्यपि सिंह तथा मृगहस्तिन (हाथी) के हैं। पीछे के समय संाम का प्रचार कम ही गया। सदास एरस भारत थे। उनके युद्ध में कम ज्ञात पाँच वंश थे: छालिन ( उत्तर पूर्वी काफिरिस्तान ), पक्थ ( आफगान कग्रथून से मिलता है ), भलान ( शायद बोलन घाटी से सम्बद्ध हो ), शिव और विशाति ( इन सब के कथन महाभारतीय युद्ध में हैं)। इनसे इतर पांच बंशों में निम्न

हैं: — अनु ( परुष्ण) पर ), हुब्बू, तुर्वश, यद्व और पुरु। युद्ध में जीत करपूरव की ओर पलट कर सुशस भेद का सामना करता है। भेद के साथ श्रञ, शिग्तु श्रौर पक्ष्य लोग भी थे। ये सब यमुना के निकट विकरात चय के साथ पराजित हुये। दिवोदास ऋतिथिग्व के भी युद्ध तीर्वरा, यादव श्रीर पीरव लागों से हुये थे। वे शन्वर से भी लड़ते रहे थे अध्यय पिता. पारावत और वृक्षयों से भी। भरद्वाज इनके प्रशिक्षित थे। कर और कवि मिले हुये लोग थे तथा भारत और संजय मिले थे।

भ्रावेद में लिङ्ग पूजा की दो बार निन्दा है। दास अनास कहे गये हैं। राष्ट्र राज्द का पहला कथन पुरुष सुक्त में है। दालों के पास होरों के समूह और पुर (किले) थे। बलवूथ की उदारता की प्रशंसा है। सुदास के युद्ध में आय्यों को कुछ दासा ने भी सहायता दी आपच दासों की कुछ त्र्याय्यों ने। पनि का नाम है। ईरान (फारस) से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं है। कुदुम्य पैत्रिक था मात्रिक नहीं। स्रो चरित्र ऊँचा था। उसके बहु विवाह अज्ञात थे। भाई, बहन तथा पिता पुत्री के विवाह अनुचित थे। पिता के पीछे पुत्री माई की संरक्षकता में जाती थी। तलाक न थी। कभी कभी विषदा भावज से देवर

विवाह करता था। पिता सदैव कृपालु लिखा है। उसके श्रधिकार श्रनिश्चित किन्तु भारी थे। ऋचिराश्व को पिता ने नेजहीन कर दिया। पिता सम्पत्ति का स्वामी था। ढांर ढंगर, घोड़े, सीना, व्यलंकार, अस्त्र, दास आदि बसी की सम्पत्ति थे। कभी कभी तीन पुरतें तक एक में रहती थी। जुदा हुये आई भी निकट रहते थे। इसीसे प्राम की उत्पत्ति है। इससे बढ़कर बिश है तथा उससे भी बढ़कर जन। प्रामशि प्राप्त का अफसर था। सन समूह आर्ज्य थे और एक दुसरे से सौहार्ड रकते थे। वेद में पुरुष सुक्त में इतर जाति भेद नहीं है। यदापि खरनेद में जाति-श्रेद चनता हुआ ही देख पढ़ता है, तथापि उसका पूर्व रूप प्रस्तुत है।

समृद्दों का अधिपति राजा था। राजपद साधारणतया बंश परम्परागत था, किन्तु कभी कभी निर्वाचन भी होता था। प्रजा की रज्ञा करना उसका करतेच्य था। प्रामिण, प्रजपति और प्रगिदित एक दूसरे से बड़े थे। समय पर प्रगिद्दान खज्ञात था, यथपि उसका होता पर निकला। इस काल तक मृथिदान खज्ञात था, यथपि उसका होता सम्भव है। राजा के यहाँ सथिति और सभा थीं। सिमित शायद खसेन्वती को कहते हों। सभा उसके एवं सामाजिक समृद्दों के जुड़ने के स्थान को कहते हों। सभा उसके एवं सामाजिक समृद्दों के जुड़ने के स्थान को कहते हों। सभिति में राजा भी जाता था। चौरी, सेंघ का लगना और मार्ग की लूटों के कथन हैं। छत्त्वत में चौर को प्राय-एड नहीं जिल्हा है। चौर से चौरी की हुई वस्तु मेंगा ती जाती थी। एक उसनिचार के होते हुए भी खाबार ऊँवा था। युटों या कन्याओं का थय नहीं होता था।

व्यापार में धान्ता-यन्ती थी और गाय का व्यवहार सिक्के की भौति भी होता था। कोई जीर सिक्का न था। निरक्ष शायद धानंकर हो। पीछे सीने का सिक्का चला। वायज तथा शुल्क के कथन हैं। उहराथ केवल था जा रूप के कर्म में या। जुने का भचार था। मध्यमरी सर्पंच या राजा था। रथी सारथी के बार्च रहता था। परावी भी थे। धानु, चरछे, भाने और तलवार के कथन हैं। कवच और शिरशाए भी हैं। घोड़ा दिक्किवस था। निश्चित वार्ण कभी कभी चलते थे। आप्यों में नागरिक जीवन का अभाव था। प्राप्त में कई घर होने थे। पुर मिट्टी का शुस था। गृहािश्व प्रवन्तित रहती थी। धुड़दीं होती थी। मेही, बकरे, गये, छुने और बिल्ली तय कर पाली न गई थी। खेती और सिंचाई का प्रचार था। यत वोये जाते थे। धुड़ वोड़ होती और सिंचाई कर प्रचार था। यत वोये जाते थे। धुस या। सुक्त प्राप्त कर पाली पर होती और सिंचाई कर प्रचार था। यत वोये जाते थे। धुस या। सुक्त और सिंचाई कर प्रचार था। स्वरीगरी में यह है, लोहार आदि के काम अलग हो रहे थे। लोहार आयस से बनन

वनाता था। नावें पतवार से भी चलाई जाती थीं। लंगड़, डाँड़, बाद-बान खोर मस्तूल के नाम नहीं हैं।

पोशाक में दो या तीन कपड़े पहनते थे। भेड़ के ऊन श्रीर खालों का भी चलन था। घी का बहुत व्यवहार था। गो-मांस खाते थे। गाय श्रध्य्य कहलाती थी। सोम का चलन था। नशे की खाधिक्य के कारता सुरा कम पीते थे। रथदीह, नाच, बाजा, नगाइन, सारंगी श्रीर बाँसुरी के चलन थे।

कीय का मत —सामयेद ऋक पर बहुत कुछ आशित एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सारहीन है। यजुर्वेद का गद्य प्राचीनतम वैष्कि गद्य है। शायद पंचविंश प्राक्षण का गद्य इससे भी प्राचीन हो। यह सामवेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण वीछे के हैं। योपय ब्राह्मण कीशिक और वैतान सुत्रों से थीछे का है। अब आगे से इतर विचाराससार कथन होते हैं।

वेद हम लोगों के सबसे पिंचन प्रत्य हैं। इनकी प्राचीनता और यथार्थभागिता के कारण इनमें कथित ऐतिहासिक घटनाएँ प्रामाणिक मानी गई हैं। इसीलिए सारत के साधारण इतिहास में भी इनका इतना भारी वर्णन करना अधित समका गया। इनके धार्मिक मन्य होने पर भी ऐतिहासिक मृत्य बहुत है। वेदों में बहुत से देवताओं का वर्णन होने पर भी ऐतिहासिक मृत्य बहुत है। वेदों में बहुत से देवताओं का वर्णन होते हुए भी इनमें ईरवर का विचार मुख्य स्वला गया है। सुर्थ, मेथों का राजा इन्द्र और अधिन की प्रधानता होते हुए भी यह प्रकट है कि आयों ने इनकी पूजा नहीं की, वरन इन सबके अन्तर्गत जो एक शांक है वसीको प्रधान माना। बहुतों का विचार है कि वेदों ने शिन, सूर्य, इन्द्राद को प्रधान माना। है, किन्तु सातन में ऐसा नहीं है और वेद मगवान वन सबको एक ईश्वर की शांकिमात्र मानते हैं। पुरुष्यकुक में इस विचार का पुष्टीकरण मिलता है और यत्र तत्र भी इसको पुष्ट करनेवाली अप्चाएँ बहुतायत से प्रमुत हैं। वैदिक ऋषि लोग बहुतायत से उस प्रसुत हैं। वैदिक ऋषि प्रसुत सुत्राया भी होता था। उनकी सभयता बहुत चदी बड़ी शों दें। विद्यास प्रदूत यह विश्वासपूत चनवाये, बहुतायत बड़ी थी। सक्कों के किनारे इन्होंने विश्वासपूत चनवाये, बहुत चदी बड़ी शों टें

जिनमें भोज्य पदार्थ प्रस्तुत रक्खे जाते थे। सोने का भी सिक्षा चलता या जिसे निरूक कहते थे। इनमें सुरापान और जुए की भी कुछ कुछ लत थी। बिनस्ट ज्वारी की की ज्वन्य पुरुषों का लह्य हा जाती थी। पोड़े से सुरा के विषय में लिखा है कि उसे न पीना चाहिए, न लेना चाहिए और न देश चाहिए।

संसार भर का साहित्य जोड़ने से भी श्रार्य जाति का सबसे पुराना गद्य यञ्जर्षेद ही में मिलता है। उसके पीछे का गद्य ब्राह्मण धन्थों में पाया जायगा । सबसे पहला पद्य ऋग्वेद में मिलेगा । ऋग्वेद की सब से पुरानी प्रति शाकल शाखा की मिलती है जिसमें कुल मिलाकर १०२८ सूक्त हैं। मैफडानल महाशय का मत है कि ऋग्वेद के दसों सरङ्ली में से दूसरे में मातवें तक पहले वने और शेप चारों सरहज धीरे धीरे बढ़ें। फहते हैं कि जब आठ मरहत पूरे बन चुके थे तब नवा मण्डल यना। फिर भी अन्न तक वैज्ञानिक खोज ने इत मण्डलें। का पूर्वापर क्रम टुढ़ नहीं कर पाया है। पाश्चात्य पण्डितों का मत है कि जय पहले नी मण्डल पूरे हो चुके थे, तब दसवें मयडल के सुक्त बने। इस मरहत में प्रथम नी गरहतों के उपा चादि देवता छूट गये हैं और इन्द्र, अभि आदि बड़े बड़े देवता मात्र रह गये हैं। उधर विश्वरंशस् का प्रभाव बढ़ा हुआ है, जिनमें ससार के सारे देवता श्री का विचार आ जाता है। क्रांघ, भक्ति आदि विचारों का देवताओं के स्वरूप में इसी मण्डल में व्यक्तीकरण भी हुन्ना है। संसार, विवाह, अन्त्येण्डि, यन्त्र, भन्त्र, दार्शनिक विचारों आदि के विषय में सूत्ता होने से भी यह मरडल नया समका गया है।

दूनरे से सातवें मण्डल पर्योन्त ऋषियों में एक एक घरानों का प्राधान्य अवश्य है, और इनमें से प्रत्येक मण्डल का थोड़े ही थोड़े समय में सनता निश्चित है, किन्तु पूरे दसमें मण्डल का इनके पीछे बनना समफ में नहीं आता। दसनें मण्डल में यहत के वहे पुराने के स्वाप्त में स्वत में स्वत में स्वत में पुराने पुराने पुराने पुराने के प्राप्त में प्रति के स्वाप्त में प्रति के स्वाप्त में प्रति के स्वाप्त में प्रति के स्वाप्त के स्वत्य के स्

वंशघरों से युद्ध हुआ था। इघर वसमें मण्डल में स्वयं ययाति की रचनाएँ प्रस्तुत हैं। अतः पौराणिक साक्षी पर न विचार करने से भी वेदों ही के आधार पर सिद्ध होता है कि दसवें मराइल की कम से कम कुछ ऋचाएँ तीसरे और सातवें मरडलों से भी पुरानी हैं। पहले श्राठवें नवें श्रीर दसवें मण्डलों की वर्तमान स्थिति भगवान् वेद-व्यास के सम्पादकस्य से हुई । अतः इनमें बहुतेरी नयी श्रीर पुरानी ऋचाएँ सभी कहीं मिली हुई हैं। अतः केवल थोड़ी ऋचाश्री के सहारे इन पूरे चारों मण्डलों का समय निर्धारित करना मूल है। सम्भव है कि भगवान् वेद्व्यास ने व्यक्तीकरण, दश्निशास, रस्म-रिवाजों आदि से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं को एक ही सरहत में रखना उचित सममा हो, जैसा कि सम्वादकों के लिए ठीक भी है। इसलिए पारचात्य परिहतों के उपर्यक्त विचार हमें प्राक्ष नहीं समक पड़ते। इन चार मण्डलों का पूर्वापर क्रम स्थिर करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें सम्पादक का भी हाथ बहुतायत से , लगा हुआ है। इनकी ऋवाएँ नयी और पुरानी सब प्रकार की हैं। राजा सुदास के समय में आय्यों का समाज भारत में बहुत बढ़ चुका था। इस काल में आय्यों का केवल जनाय्यों सं युद्ध नहीं होता या, वरन् आय्यों के आपस में भी घार संमाम होने लगे थे।

इन छुठों मंडलों के ऋषियां में से बहुतों ने संख्या में बहुत से सूक बनाए, किन्तु रोय चारों मंडलों के ऋषियों की रचनाएँ थोड़ी ही थोड़ी हैं। इन ऋषियों में कई बहुत पुराने जीर कुछ नये भों हैं। इन यहाँ में कई बहुत पुराने जीर कुछ नये भों हैं। इन यातों से जान पड़ता है कि जब वे मंडल बने, तब हमारे ऋषि नाम सुक्त-चना में बहुत सिरुह्दस्त नहीं हुए थे। पीछे से दूसरे से सातवें मंडल तक के रचनाकाल में एक एक ऋषि ने बहुत से सुक्त बना डाले, जिससे विशेष रचना-पद्धता वायी जाती है। इन कारणों से ऐसा समम पड़ता है कि रचें तथा रज्जी शालाव्दी बांग सीन से ही सुक्राम होकर सुक्त सुक्तों को निर्माण होजा रहा। समय पर सम्पादक ने इन नए और पुराने सुक्तों को पहले, आठबें, नवें जीर दसवें मंडलों में विभाजित कर दिया। शेष मण्डल सुक्ष्य सुक्ष वेदिंग परानों के हैं।

रामचन्द्र फाल के इधर उधर सूक्त मात्रा में बहुत थने । दसवें मण्डल का बृहदंश नवीन है ।

यस यह परन उठता है िक संहिता को उसका वर्तमान रूप कर मिला, अर्थात् भारों वेदों का सम्पादन कव हुआ ? वेदों के ज्याकरण और उनके विषय में उचारण सम्बन्धी तिषमी पर विचार फरके पारचास्य परिवर्तों ने रिधर किया है कि आहारण प्रत्यों के निर्माणी-पानत संहिता को वर्तमान रूप मिला । यही बात हमारे शास्त्रों के अनुसार मी समक्त पहती है । वेदों के सम्पादक भर्मात्रात् वेदव्यास युधिन्दिर के वितामह से । वेदों का पहला सम्पादन अथर्षण ऋषि ने किया । अनितम सम्पादन ज्यास ने जानमेजय के समय किया । विचणु पुराण में २८ ज्यास किखे हैं निनमें स्वयं पराशर और द्रीण पुत्र स्वयं स्वयं मान सम्पादन क्यास किया । विचणु पुराण में २८ ज्यास किखे हैं सम्पादन ज्यास कर ही । परपाठ, कमपाठ, ज्ञावाट और पनपाठ के हारा जैसे हमारे ऋष्यों ने वेदों का इहारा के स्वयं स्वयं

अय हम इस परल पर विचार करेंगे कि संदिवा का शुद्ध अर्थ किस प्रकार लगाया गया है। हमारे यहाँ सुधारकों ने अपने लव-विचारों को नये न कहकर प्राचीन प्रस्थों के तबीन अर्थों से पुट्ट करने का बहुवा प्रयक्ष किया। इसी लिए संदिवा का शुद्ध अर्थ लगाना चहुत रक्षानों पर कितन कार्यों हो गया है। वास्क एक बहुत सके प्राचीन वेदार्थकार हैं। इन्होंने निक्क शास्त्र की रचना करके संसार में विशुद्धार्थ-प्रचार का प्रयक्ष किया। आपका समय वैकडानन महाराय के अपनार वीधी शतान्त्री बीठ सीठ है। यास्क ने अपने पूर्व के एक दिवस टीकाकारों के नाम तिस्ते हैं। उस काल भी वेदिक टीकाकारों में स्वता गड़यह था कि कोरस ने, जो इन १० टीकाकारों में से एक थे, लिखा कि वैदिक अर्थ सम्बन्धी विद्यान प्रया है क्योंकि वैदिक सूक्त एवं अप्याएँ अर्थहीन, गृह और एक दूसरे के अतिकृत हैं। पाश्चास्त्र विद्यान मी वीचारोय को परम प्राचीन वर्णनिव में मानते हैं। उसमें प्रत्येक वैदिक रहना के पाँच पाँच प्रकार के अर्थ लिखे हैं। यश्चित रावण, उच्चर, महोधर आदि अनेक वैदिक टीकाकार हैं, तथापि रावण, उच्चर, महोधर आदि अनेक वैदिक टीकाकार हैं, तथापि

वंशधरों से युद्ध हुआ था। इघर दसमें मण्डल में स्वयं ययाति की रचनाएँ प्रस्तुत हैं। खतः पौराणिक साची पर न विचार करने से भी वेदों ही के आधार पर सिद्ध होता है कि दसवें मण्डल की कम से कम कुछ ऋचाएँ तीसरे और सातवें मरहलों से भी पुरानी हैं। पहले आठवें नवें और दसवें मण्डलों की वर्तमान स्थिति भगवान् वेद-ड्यास के सम्पादकत्व से हुई । अतः इनमें बहुतेरी नयी और पुरानी ऋचाएँ सभी कहीं मिली हुई हैं। अतः केवल थोड़ी ऋचाओं के सहारे इन पूरे चारों नएडलों का समय निर्धारित करना भूल है। सम्भव है कि भगवान् वेद्व्यास ने व्यक्तिकरण, दश्निशास्त्र, रस-रिवाजों स्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचास्रों को एक ही मरहत में रखना उचित समभा हो, जैसा कि सम्पादकों के लिए ठीक भी है। इसलिए पार्चात्य परिडतों के उपर्यक्त विचार हमें माह्य नहीं समम पड़ते। इन चार मण्डलों का पूर्वापर कम स्थिर करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें सम्पादक का भी हाथ बहुतायत से , लगा हुआ है। इनकी ऋचाएँ नयी और पुरानी सब प्रकार की हैं। राजा सुदास के समय में आव्यों का समाज भारत में बहुत बढ़ चुका था। इस काल में आरयों का केवल अनार्यों से युद्ध नहीं होता था, बरन् आय्यों के जापस में भी घार संवास होने लगे थे।

इन छुरों मंडतों के ऋषियों में से बहुवों ने संख्या में बहुत से सूक धनाए, किन्तु रोप चारी मंडतां के ऋषियों की रचनाएँ थोड़ी हीं धोड़ी हैं। उन ऋषियों में कई बहुत पुराने खीर छुछ नये भी हैं। इन गाठों से जान पड़ता है कि जब वे मंडल बने, तथ हमारे ऋषि-गण सुक-रचना में बहुत सिद्धहस्त नहीं हुए थे। पीछे से दूसरे से सातवें मंडता तक के रचनाकाल में एक एक ऋषि ने बहुत से सुक चना हाले, जिससे विशेष रचना-पद्धता पायी जाती है। इन कारखों से ऐसा समम पड़ता है कि २१वीं तथा २०वीं राताब्दी बां० सी० से ही सुत्रपात्र होकर स्कृत दुक्कों का निर्माण होता रहा। समय पर सम्पादक ने इन नए खीर पुराने सुकों को गहले, खाठवें, नवें खीर दसवें महलों में विमाजित कर दिया। शेष मण्डल सुख्य सुख्य वेदिष परानों के हैं। रामचन्द्र फाल के इधर उघर सूक्त मात्रा में बहुत थने। दसर्वे मयडल का बृहर्दश नचीत है। श्रव यह प्रश्न उठता है कि संहिता को उसका वर्तमान रूप कप

मिला, अर्थात् चारों वेदों का सम्पादन कय हुआ ? वेदों के व्याकरण श्रीर उनके विषय में उद्यारण सम्यन्धी नियमों पर विचार फरके पारवास्य परिस्तों ने स्थिर किया है कि ब्राह्मण बन्धों के निर्माणी-परान्त संहिता की वर्तमान रूप मिला । यही बात हमारे शास्त्रों के अनुसार भी समक पड़तो है। वेदों के सम्पादक भगवान वेदव्यास सुधि<sup>दि</sup>ठर के पितामह थे । वैदों का पहला सम्शादन श्रथर्यण ऋषि ने किया। छन्तिम सम्पादन स्थास ने जनमेजय के समय किया। विद्या पराण में २८ व्यास लिखे हैं जिनमें स्वयं पराशर और द्रोग पुत्र अरवत्थामा के भी नाम हैं। सन्पादन चला व्यास का ही। पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ श्रीर घनपाठ के द्वारा जैसे हमारे ऋषियों ने बेदों का शुद्ध रूप स्थिर रूक्खा, उसका वर्णन पिछले एक अध्याय में हो चुका है। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि संहिता का शुद्ध अर्थ किस प्रकार लगाया गया है। हमारे यहाँ सुधारकों ने जपने नव-विचारों को नये न कहकर प्राचीन प्रश्यों के नवीन अर्थों से पुष्ट करने का बहुधा प्रयक्त किया। इसी लिए संहिता का शुद्ध वर्थ लगाना बहुत स्थानों पर कठिन कार्य्य हो गया है। यास्क एक बहुत बड़े प्राचीन वेदार्थकार हैं । इन्होंने निकक्त शास्त्र की रचना करके संसार में विशुद्धार्थ-प्रचार का प्रयत्न किया । आपका समय मैकडानल महाशय के अनुसार चौथी शताबदी बीठ सीठ है। यास्क ने व्यवने पूर्व के १७ वैदिफ टीकाकारों के नाम लिखे हैं । उस काल भी वैदिक टीकाकारों में इतना गड़वड़ था कि कौत्स ने, जो इन १७ टीकाकारों में से एक थे, लिखा कि वैदिक अर्थ सम्बन्धी विज्ञान वृथा है क्योंकि वैदिक सुक्त एवं ऋचाएँ अर्थहीन, गृह और एक दूसरे के प्रतिकृत हैं । पारचात्य विद्वान् भी तैत्तिरीय का परम प्राचीन उपनिषदों में मानते हैं । उसमें प्रत्येक वैदिक ऋचा के पाँच पाँच प्रकार के अर्थों का होना कहा गया है। यास्क ने कहीं कहीं ऋचाओं के एकापिक अर्थ लिखे हैं। यदापि रावण, खब्बट, महीधर आदि अनेक वैदिकटीकाकार हैं, तथापि.

प्राचीन सूक्त मात्र उस काल बने ये जब ऋषि लोग सिन्धु और सतलज निव्यों के बीच धसते थे । इनके अनुसार शेष सुक्त उस काल के हैं जब आर्य्य लोग वर्तमान अम्बाला के दिव्या सरस्वती के किनारे यस चुके थे। ऋग्वेद में श्वश्वत्य वृक्त की महिमा है, जिसे अब पीपन कहते हैं। बरगद का वर्णन व्यथववेद में केवन दो बार अन पारत प्रदेश है। वराह ता वर्षा अवस्था ने हैं कि स्वाधा है और ऋति से कही भी नहीं । ऋति है से सिंह का खर्मन कई बार है, बिश्पतवा उसकी गरन का । ऋत्वेद में भीते का बिलकुक वर्णन नहीं किन्तु अन्य वेदों में कई बार है। चीता बिशेषत्था पूर्वी जानवर है और सिंह पश्चिमी, इसलिए सोचा जाता है कि आर्र्य लोग ऋग्वेद के काल से अथर्वेद के समय पर्यन्त भीरे-भीरे पूर्व को बोर बढ्ते काए । इश्मी का वर्णन ऋग्वेद में दो बार आया है। इनमें से एक वर्णन से यह भी जान पड़ता है कि आच्ये लाग हाथी पकड़ते थे। जंगली हाथी हिसालय की तर्राहे में पाये जाते हैं। इनकी बहुताथत चंगाल में है, किन्दु गोंहा और हरदाई के उत्तरी भागों तक इनका निवास है । कुछ हाथी जिला पीलीभीत तक के जंगलों में हैं। गऊ आक्यों की मुख्य सम्पत्ति थी। उसकी कुछ महिमा व्यवस्ता में भी पायी जाती है। उत्पर के व्यध्याय में हम दिखला आये हैं कि ऋ नेद के समय से अधर्वदेद पर्यन्त आयर्गे में गऊ की महिमा घोरे-घीरे किस प्रकार बढ़ती गयी। ऋग्वेद में बह छपापात्र थी, किन्तु विवाहादि के समयों में उसका वध भी हो सकता था और पैलों का बहुतायत से होता था। बजुर्वेद के समय गोहिंसक को प्राया-दण्ड देने का विधान हो गया, किन्तु किर भी कुछ यहाँ में वह बलि दी जाती थी। अध्यवनेद में उसकी पूजा होने लगी। कविवर भवभूति के प्रन्थ में भी गोमन्तण लिखा है। अब किसी हिन्दू के लिए गोभत्तक कहे जाने से बढ़ कर कोई गाली नहीं है। आर्थी का क्षान्यों से पाल्य मेद वर्ष का या और जाति मेद का पहला रूप क्षणेंमेद ही हुआ। आर्ज्यों की कई शाखाएँ वेदों में लिखी हैं। राजा ययाति के पौचों पुत्र यदु, तुर्वरा, अतु, हुब्बु और पुरु के तांसों पर आर्ज्यों की पौच शाखाएँ वेदों में ग्रीसा ग्रार लिखी हैं। इनके अतिरिक्त गोधार, मूजवन्त, मस्य, एरसु, भरत, सूगु, उशीनर, चेदि, किवि वप-

नाम पांचाल, कुछ, सृजय, कट, पारावत खादि शाम्वाएँ भी प्रधान हैं। एरसु राबी नवीं के पूर्व रहते थे। भरत स्वायम्मुब मजु के वंशघर थे खोर पुरुवश में भी दुष्यम्त पुत्र विख्यात अस्त हो गए हैं। इन्हीं के चशघर भारत कहे गये। द्वितीय भरत के वंशघर कीरव भी थे। खशीनर, संगय, मत्स्य और चेदि नाम पुराणों के समय में भी जैसे के तैसे बने रहे। यही चेदिवंश समय पर कलचुरि भी कहलाया। इसके दुछ और नाम भो हुए जिनका वर्णन वर्चमान इतिहास में होगा। पौराणिक समय में चेदिवंशियों का राज्य मध्य भारत में था। मतस्य कोग पूर्वीराजपूताना में राज्य करते थे और इसी देश को मस्य देश कहा भी गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के समय उशीनर लोग उत्तरीय भारत में रहते थे। सुंजय तुरसु लोगों के मित्र थे। इससे जान पड़ता है कि वे भी राजी नदी के इघर उघर रहते थे, परन्तु यह बात निश्चित नहीं है। फट लोग सिकन्दर के समय में पञ्जाव में रहते थे और पीछे से करमीर भी गए। अब वे करमोर ही में हैं। पारावत लोग पञ्जाब में रहते ये। गान्धार और मूजबन्त उत्तर पश्चिम के निवासी थे। शतपथ बाह्मण में किस्ता है कि पाँखालों का पुराना नाम क्रिवि था। मैकड़ा-नत महाराय ने अथवंबेद के आधार पर तिखा है कि आङ्ग और मागभ लाग बार्य थे। पुराखों के बातुसार पाद्धाल राजा पुरुवंशी थे। पुराणों के बातुसार कौरत, कौशिक, पौरत बादि सनू पुरुवंशी थे। वेदों में पौरवां बीर यादवों का ययातिवंशी होना चेट्टेंस बार लिखा है फिन्तु फौरबों और कीशिकों की यादवों खादि 🗎 एकता नहीं प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार ययाति के पांचों वंशवरों में पीरवां की प्रधानता थी। यही बात ऋग्वेद से भी सिद्ध होती है, क्योंकि धन्यों का विजेता सुदास स्वयं पीरव था। यादवीं का वंश बहुत बढ़ा था। इसकी दो प्रधान शाखाएँ थीं जिनमें से एक में हैहय वेश है और दूसरे में मगवान् श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। ऋग्वेद में मनुवंशी प्रसिद्ध राजा इदबाकु का नाम लिखा है किन्तु वेदों में इनका वंश नहीं कहा गया है।

वैदिक समय में घर बहुधा लकड़ी के बनते थे। राजा का पद पाय: पैरुक होता था किन्तु कभी कभी प्रजाव्यों द्वारा राजा निर्वाचित हुव्रा है। वेदों से यह नहीं प्रकट होता कि प्रजाकिन घरानों से राजाका निर्वाचन करती थी। राजा को कर अवश्य नहीं देना पड़ता था, बरन् प्रजा खेच्छा से सामर्थ्यानुमार कर देती थी। राजा की इच्छा पर सब कुछ न था, क्योंकि समितियों द्वारा निश्चित किये हुए प्रजान्त्रों के मन्तव्य उस पर बाध्य थे। प्रत्येक जनसमुदाय में वेदझ लोग भी होते थे। जो वेदझ किसी राजा के लिए यहादि फरने पर नियुक्त होते वहां पुराहित थे। इन लोगों की दान में प्रचुर धन मिलता था। पहले प्रत्येक मनुष्य युद्धकर्ता था और शान्ति के साधारण काम भी चलाता था । समय के साथ धार्मिक क्रियात्रों, जनसंख्या, युद्धविचा, ज्यापार त्यादि सभी की पृद्धि होती गई। इसी हेतु प्रत्येक कार्य के लिए प्रयक् प्रथक समुदाय नियत हो गये। यही जातिभेद की पहली जड़ थी। आर्य अपने को आर्य तथा काले छादिम निवासियों को दस्यु कहते थे । ऋग्वेद में जातिभेद का कथन केवल पुरुष सूक्त में है, किन्तु वहाँ यह नहीं कहा गया है कि यह भेद जन्मज था था कर्मज । यजुर्वेद में ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस काल इसके जन्मज होने की और भुकाव था। वहाँ ऐसे ऋषि की श्रेष्ठता यही गई है जिसके पूर्व पुरुप भी ऋषि हों। यजुर्वेद में जन्मज जातिभेद बढ़ते बढ़ते हद ही चुका था। अथर्ववेद में ब्राह्मणों की महिमा बहुत बढ़ गई। ब्राह्मण, सन्नी श्रीर वैश्य नामक आय्यों की तीन जातियाँ हुई और अनार्य जोग तथा कुछ ज्ञार्य्य शुद्र कहलाए जिनका काम सेवा करना था।

प्रत्येक हुटुस्य का नेता िपता था। उसी की खाजा लेकर आषी जामाता उसकी पुत्री के विवाह करता था। पुत्री का विवाह िपता के घर पर होता था। ग्रहमेंद में बहुत सी ऐसी कन्याओं का भी कथन है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और जो पिता के घर में बूढ़ी हो गई। विचों की पहिमा ग्रहमेंद के समय में बहुत थी। ग्रहमेंद के समय में बहुत थी। ग्रहमेंद के स्वाम में साम मान था। ग्राम के पहुत के भागी होते थे श्रीर जारक के सम्ता हिपाए जाते। थे। चोरी प्राथ: गश्रुओं की होती थी। खोरी स्वाम के साम किया।

य में हाथीवानों का कथन आया है। इससे जान पड़ता है कि त्यों का उस काल में श्रच्छा चलन हो चुकाथा। रथां की दौड़ ो थी । सृत्य स्त्रोर गान की स्त्री स्त्रोर पुरुष दोनों में प्रधानता थी । । इत्यादि की चाल क्ष्त्रियों में उन दिनों न थी श्रीर पति के धुनने न्हें बहुत कुछ स्वच्छन्दता रहती थी। वैदिक आय्यों का विवरण देखने से सब से बड़ा गुण जो उनमें रगत होता है बह स्वच्छन्द्रता है। प्रस्येक ऋषि अपना ही बय क्रियता है और उसी निरचय के अनुसार कार्य्य करता है। के लेवों से यह कहीं नहीं भासित होता है कि वह प्राचीन प्रथा, चार, देशाचार आदि के कारण स्वनिश्चय पर गमन न कर रहा प्रस्येक ऋषि अपने ही विचारानुसार कार्य करने में स्वच्छन्द सा पड़ता है। ऋषिगमा जङ्गलों में बैठ कर शिष्यों को विद्यादान ा नहीं करते थे, वरन् युद्धकर्ताओं के साथ रखस्यल में भी भागलेते जातिभेद के अभाव से प्रत्येक मनुष्य अपनी ही इच्छा के अनुसार प, युद्ध कर्ता अथवा व्यापारी हो सकता था। ऋषियों की कन्याएँ कत्तीत्रों और ज्यापारियों को भी ज्याही जाती थीं। सन्पूर्ण र्वसमाज में विवाह, भोजन, ज्यापार आदि के विषय में पूर्ण खन्रता थी। माँस-मच्छ यज्ञों के ही सन्यन्य में हाता था, सदैव । आचार-शास्त्र के लिए नियमों का बाहुल्य न था और प्रस्येक पुरुप उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकता था। उस समय युद्ध नियम इस प्रकार थे कि पराजित देश की तरकाल य प्रदान किया जाता था, देश के धार्मिक-नियमों का मान होता तथा विश्वास होने पर पूर्व याजवंश का मुख्य ही राजा बना । जाता था । धनुपवास, तलवार, ढाल, शरीर त्रास, शिला **रक, इसन्यस्त्र इयादि से युद्ध दोता** था। कचहरी का कर स्वीकृत ऋण के लिए ५ प्रतिशत एवं अस्वीकृत । ध्रन्य ऋग पर १० प्रतिशत लिया जाता था । व्यभिचार महापाप ा जाना था। घूस लेने वाले मत्री की सब सम्पत्ति जन्त की जाती ना। व्यात्मघात करनेवाले के लिए दाह कर्म आदि वर्ज्य थे। भ्राहहीना कन्या का प्राय:पुरुषों के समान नाम रक्ला जाता था।

घोड़ी से भी हल जोता जाता था। सती बहुत कम होती थीं।
महाराज पृथु की रानी अविच सती हुई। ऋग्वेद के १० वें मंत्र में
संकुशुक ऋषि एक स्वी को सती होने से रोकते हैं। मृत पुरुप की
भस्म, अथवा हड़ी या समस्त शरीर गाड़ दिया जाता था। बहुत लोग
राजाओं से अधिक धनवान थे।

वेद भगवान सैकड़ों विषयों के लिए प्राचीनतम इतिहास के भाग्डार हैं। इमें फेबल सामाजिक तथा राजनैतिक इतिहास पर भारेडार है। इस क्वाब सामानिक तथा राजनातक है। विशेषत्ता में विशेषत्त्वा ध्वान देना है। इस लिए उपर्युक्त वैदिक विनरण में इस्हीं दो विषयों की प्रधानता रक्की गई है। अब वेदों में लिखित राजनैिक इतिहाम को यथासाध्य संदित प्रकारेण कम-बद्ध कर इस इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ऊपर कहा जा चुका है कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाएँ अप्रासंगिक रीति से आई हैं। अत-एव उनमें से अधिकांश का वेदों ही के सहारे पर कमबद्ध करना कठिन है। इसलिए हम यहाँ पर मुख्य-मुख्य घटनाओं को मोटे प्रकार से सकम कहेंगे। आयों और अनार्थों के सैकड़ों नाम वेद में आये हैं। चनायों में प्रम, बतु, पिम, सुरन, राज्यर, बंगुद, मिल, नसुचि, मृगय, चर्जुद प्रधान समफ पड़ते हैं। वृतु के बंशधर दानव ये जिनका कई स्थानों पर बर्धन है। यह दतु बुत्रासुर की माता थी। प्रम के ९९ फ़िले इन्द्र ने सं। है। ९९ और १०० धुन्नों का कई स्थानों पर वर्णन आया है। शम्बर और वंगृद के सौ-सो क़िले ध्वस्त किये गए। शम्बर के किले पहाड़ी थे और दियोदास के कारण इन्द्र ने उसे मारा। दिनी-दास सुदास के पिता थे। सुरन का चलनेवाला किला ध्वस्त हुआ। कलते वालि किंते से जहाज का प्रयोजन समक्ष पहला है। पित्र के पलते वालि किंते से जहाज का प्रयोजन समक्ष पहला है। पित्र के प०००० सहायक सारे गये। बल्लि के ९९ पहाड़ी किले थे। ये सब जीते गये। सिवा शम्यर के खौर सब का पूर्वापर कम ज्ञात नहीं है। आयों में ऋषियों के खीतिहक्त मतु, नहुष, यवाति, इला, पुरुरवा, आयो न राज्या न आतारा चाउन नहुन, चचाता, राजा, उराज्या दिवोदास, मान्याता, द्यीचि, सुदास, त्रसदस्यु, ययाति के यदु आदि पौचों पुत्र और पृष्ठु की प्रधानता है। ययाति के यदु आदि पौची पुत्रों के वर्णन कई खानों पर आये हैं। दिवोदास और सुदास के सब से अच्छे कमबढ वर्णन हैं। इस विषय में वशिष्ठ का सातवां मंडल

षहुत उपयोगी है। इस के पीछे विश्वािमत्र का तीसरा मंडल भी अच्छी घटनाओं से पूर्ण है। दिवादास क्ष्मु लोगों के स्वामी थे। वैदिक समय में कुछ पौरबों की संज्ञा क्सू थी, ऐसा समफ पड़ता है। राजा दिवोदास बहुत बड़े विजयी थे। इन्होंने कुछ तुर्वश वंशियों, दुसु वंशियों और शस्यर को मारा सथा गंगु लोगों को भी पराजित किया। कुछ नहुपबंशी इनकी कर देने लगे थे। इनके पुत्र सुदास ने किया। कुछ नष्ट्रपवंशी इनको कर देने लगे थे। इनके पुत्र सुदास ने इनके दिनयों को छोर भी बहाया। सुदास का युद्ध वैदिक युद्धों में सबसे बड़ा है। नष्ट्रपवंशी बढ़े, सुक्षी, कर्यु और दुख़ु के सन्तानों ने भारतों से मिलकर तथा बढ़त से अनाटये राजाओं की बहायता लेकर सुवास को हराना चाहा। नहुष विरादों को सहायताओं भागे के लोग, परीदास, पक्थ, भलान. आहेलन, शिव, विशास, कवम, युख्यासि, छाज, सिगक, और चर्छ छाये तथा २१ जाति के त्रैकरों लोग भी पर्दु ने वस्यु हाजा वर्षिन एक बहुत बड़ी सेना लेकर इनका नेता हुआ। कितने ही सिन्धु लोग भी लाहुमों की सहायताथ आए। पुक्व वंशी हम युद्ध में सन्मिलित न हुए। नाहुमों की सहायताथ आए। पुक्व वंशी हम युद्ध में सन्मिलित न हुए। नाहुमों की सहायताथ आए। पुक्व वंशी हम युद्ध में सन्मिलित न हुए। नाहुमों वाली नदी के हो दुकक बज्ञा हुम सुद्ध स साम्मालत न हुए। नाहुए। न रावा नवां क द्या दुक्द करके एक नद्दर निकाल कर नदीं को पार करना चाहा, किक्तु सुदास ने तस्काल पावा बोल दिया जिससे गढ़वड़ में नाहुयों की बहुत सी सेना नदी में दूर मरी। कवर और बहुत के हुशु बंशी दूर गये। महा बिकराल युद्ध हुबा, जिसमें सुत्रात ने अपने सारे राजुओं को पूर्ण पराजय दी। अनु और हुबु बंशियों के दे६ वीर पुरुप और ठ०० सीटक मारे राजे विवास मारे नी सुरास ने एक्ट किया गया, जो सुदास ने एस्टुवॉं का दे दिया। सात किले भी सुदास के हाथ लो और उन्होंने युप्पामीय को अपने हाथ से मारा। राजा वर्षिन के एक्ट श्रीर उन्हान युष्पामाण का श्रमन हाथ स मारा। राजा श्रापन करक लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गये। श्रम, सिण्क श्रीर खड़, से प्रसास को कर दिया। इस प्रकार रावी नहीं पर यह विकराज युद्ध समाप्त हुआ। इसके पीक्षे युद्धास ने यहुता नदीं के किनारे मेद की पराजित कर के उसका देश हों ने लिया या। इस प्रकार मेद सुद्धास का प्रजा हो गया। श्राप्यों का नागों से बेद में काई युद्ध नहीं लिखा गया है, केवल एक बार इतना लिखा हुआ है कि पेंदु नामक एक बोर पुरुष के शोड़े ने बहुत हो नागों को भारा । इससे जान पड़ता है कि आय्यों का नागों

ęέο

से कोई छोट। युद्ध हुचा होगा । विश्वामित्र ने खपने मण्डल में भारतीं

का बहुत सा वर्णन किया है। इन लोगों की नाहुयों से एकता सी समम पड़ती है। वेदों के आधार पर यह संचिप्त राजनैतिक इतिहास इसी स्थान पर समाप्त होता है । त्यागे के श्राध्यायों में पराणों का भी सहारा ले कर वैदिक समय का कमबद्ध इतिहास लिखा जायगा।

भारतवर्षं का इतिहास, अध्याय ८

कोलों में विवाह का प्रचार न था । द्रविड़ों में स्त्रियों के सहारे कुटुम्ब की स्थिति थी। ऋष्यों में दो प्रकार की प्रथा देख पड़ती है। क्षत्र लोग मुख्य-मुख्य स्थानों पर बस गये । उन्हें विश स्त्रोर फिर

वैश्य कहने लगे। कुछ अन्य लाग घूमा करते थे। वे एक एक प्राम की दुकड़ियों में थे। एक प्राम के स्त्री पुरुष आपस में पुत्रोत्पादन न करके

भित्र प्राम वालों से ऐसा करते थें। जब उत्सवों के समय भित्र प्राम

मिल कर नाचने व्यादि में प्रवृत्त होते थे तब ऐसा होता था।

समय पर जब ये प्राम एक एक स्थान पर बस गये, तब वे स्थान ही

माम कहलाने लगे । विशा लोगों में विवाहादि की चाल थी ही, समय

पर प्रामां में भी वही प्रथा चली । आर्थ्य कुटुम्ब विता के सहारे पर

चलताथा।

## नवां ऋध्याय

## समय निरूपण

## २६०० से ६०० बी० सी० तक

इस स्थान पर पौराणिक राजवंशों का समय निरूपण करके आगे बदना होगा। योरोपियन विद्वानों का विचार है कि आर्य होग शास्त में दो घाराओं में जाये । पडली घारा स्वायम्मुव सम्बन्तर से चालुए मन्वन्तर तक मानी जा सकती है और दूसरी का प्रारम्भ वैवश्वत गन्बन्तर से समका जा सकता है। स्वायम्मुब मनु का पहला बश २७ पीदियों तक चला । स्वारोचिय, उत्तम, तामस और रैवत मनु विध्ला पुरास के अनुसार स्वायम्भुव के पहले पुत्र पियवत के बंशज थे, तथा बाह्यप मनु स्वायम्भुव के दूसरे पुत्र बत्तानपाद के वंशधर हमारे राज-बंशों ही में लिखे हैं। अतर्घ पहले छवों मनु एक ही बंश के थे। पहले वंश में भी छे के चारों मनु मिला कर ३५ पीढ़ियाँ आती हैं भीर दसरे में दस । इस प्रकार मन्यन्तरों का समय प्रायः ४५ पीढ़ियों का घैठता है (देखिए चौथा अध्याय) । पहले वंश में २७ पीढ़ियाँ तो हैं ही और यह भी तिस्रा है कि श्वायम्मुव और चातुप के वीच वाले चारों मह भी प्रियन्नत यंशी थे। इन चारों मन्यन्तरों में कम से कम आठ राजाओं का होना समम पड़ता है। यह वंश युत्त बहुत पुराना होने से इसकी दो चार पोढ़ियों में की उत्तराधिकार पुत्रों का लिखा है, वह भाइयों ऋादिका भी हो सकता है। प्रायः योरोपियन पंडित एक राताब्दी में ऐसे छ राजाओं का भोग काल मानते हैं। इस पर्ते से प्रथम छवों मन्यन्तरों का समय प्रायः साढ़े सात सी वर्षों का वैदेगा । वेद में कुछ ऋचायें स्वायम्मुव वंशी पृथुवैन्य कृत हैं स्पीर छुछ किसी बेन और घ्रुष कृत । सम्भव है कि बेन और घुष नामक श्रीर कोई व्यक्ति हां, किन्तु पुशुनैन्य बहुवा स्वायस्भुव बंशी प्रसिद्ध

महाराज ही थे। चाजुप मनु भी वेदर्षि थे। चाजुप मन्वन्तर में घटनार्थे बहुत सी लिखी हैं, जिससे इस बंश के कई राजाओं का होना इस मन्यन्तर में समका जाता है। वैशस्वत मनु भी वेदपि थे। इन वातों से प्रकट है कि यरापि ऋग्वेद निर्माण काल २००० से १८०० या १००० बी० सी० से चला, किन्तु कुछ वैदिक ऋचार्ये चात्तुप सन्बन्तर से ही बनने लगी थीं। प्रवान पार्निटर तथा रायचीधरी ने पौराणिक समय पर विशाल श्रम कर के अच्छे अच्छे प्रन्थ सिखे हैं, किन्तु इन छुवों मन्यन्तरों को उन्होंने बिलकुल छोड़ दिया है, यशिप पुराणों में इनका बराबर कथन आता है और कुछ योरोपीय विद्वानों के अनुसार भी भारत में आयों का आगमन प्राय: २५०० बी० सी० से आरम्भ हुं को अथच वैदिक समय बहुत पीछे चला। प्रधान तथा राय चौधरी के विषय वैवस्वत मनु से भी बहुत पीछे से चलते हैं, सी उनका वैवस्वत अनु से पहलेवाले सन्बन्तरों का कथन न करना योग्य ही है। पार्जिटर महोदय ने शायद यह समय बहुत अनिश्चित माना हो, किन्तु शायः सभी पुराखों में इसका फथन घराघर मिलला है। वैदिक साहित्य में भी इसके कथन हैं। इम इन छवों मन्यन्तरों का निःकारण छोड़ देना विचल नहीं सममते । यही हमारा पहला युग है । पहले पाँचों मन्बन्तरों में ४५ पीड़ी होने से उनका भोगकाल ७५० वर्षों के निकट आता है। पार्जिटर और प्रधान दोनों पहितों ने राजवंशों पर ऋच्छा अग किया है। प्रधान का विषय रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त है। उन्होंने इस फाल के राजवंशों की बहुत पक्का कर विया है। महाभारत के ही पीछे परीक्ति का समय आरम्भ होता है। उसका इतिहास रायचीघरी महाशय ने बहुत दढ़ किया है। अतएव रामचन्द्र से पहले का ही इतिहास संदिग्ध रह जाता है। महाभारत के पीछे भी प्रधान ने तीन मुख्य परानों के राजवंश दृढ़ कर दिए हैं। मनु वैवस्थत से रामचन्द्र सक का बराष्ट्रच पुराखों, पार्जिटर तथा प्रधान के कथनों को मिला कर हमने अपर दे दिया है। इतना मानना ही चाहिए कि जो हड़ता प्रधान के राम से कृष्ण वक के समय के राजवंशों में है, यह अभी राम के पूर्व वालों में नहीं चाई है। फिर भी यथासाध्य हद वंश दिए गए हैं। ė,

ं इस काल के युख्य घराने सूर्य और चन्द्रयंश हैं। दोनों चलते मनु वैवस्वत से दी हैं, पहला उनके पुत्र इदबाकु से और दूसरा कन्या इसा से।

## मनु-राम के समय इन वंशों में निम्न शाखायें थों :--मनु-राम (त्रोतायुग) का चक्र

| नाम<br>चंश    | माम शासा                      | नाम राम के सम-<br>कासीन का        | मनु से<br>कितनी<br>पीढ़ी नीचे | विवस्य                                                                                        |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्यं          | श्रमोध्या,                    | रामचन्द्र,                        | 24                            | ा<br>संद धीड़ियाँ<br>मिलती हैं।                                                               |
| 79            | मिथिवा,                       | भानुमन्त जनक,                     | - 24                          | १२ पीड़ियों के नाम                                                                            |
|               | •                             |                                   |                               | श्रज्ञात । ये जनक<br>राम के सातों थे ।<br>इनके दिशा सीर-<br>व्यज्ञ और चवा<br>कुशस्त्रज्ञ थे । |
| चन्द्र        | ( हस्तिनापुर )<br>सुख्य वीरव, | कुर या सार्वभीम,                  | ⊬ ३६                          | सद पीड़ियाँ<br>सिन्नती हैं।                                                                   |
| पौरय          | <b>उत्तर</b> पाँचाल,          | सुदास,                            | 3.8                           | 0 11                                                                                          |
| "             | द्विया शंचास,                 | रुचिरारथ,                         | 24                            | 39 39                                                                                         |
| **            | मागध,                         | सुद्दीय,                          | 80                            | 23 37                                                                                         |
| 31            | कामी,                         | चदर्ड,                            | Ao                            | 9 B                                                                                           |
| rı            | -<br>कान्यङ्करज्ञ,            | विश्वामित्र के पौत्र<br>का पौत्र, | , . ३व                        | इस काल विश्वाः<br>मित्रभी वर्तमान थे।                                                         |
| धन्त्<br>पाद् |                               | सरवन्त,                           | 8.5                           | सव पीड़ियाँ प्राप्त ।                                                                         |

१६४

| नाम<br>घंश        | नाम शाखा                                                                                                                                          | नाम रामके सम<br>काजीनका                                                                                                    | मनु से<br>कितनी<br>पीढ़ी नीचे                                                       | विवरण                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | हेहय;                                                                                                                                             | वीतह्य का पीत्र,                                                                                                           | 34                                                                                  | १४ पीढियों के<br>नाम श्रज्ञात।                                                                                                                                          |
| चन्द्र            | चंग,                                                                                                                                              | चतुरंग,                                                                                                                    | 83                                                                                  | १४ पीड़ियों के<br>साम सञ्चात ।                                                                                                                                          |
| द्यानव            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                     | नाम अज्ञात ।<br>चतुरंग दशस्य के<br>मित्र जोमपाद के<br>पुत्र थे।                                                                                                         |
| "                 | ं उत्तर परिछुमे,                                                                                                                                  | केरय के दौहित्र<br>भरत,                                                                                                    | 38                                                                                  | २० पीड़ियों के<br>नाम चजात, कैकेयी<br>राम की सीतेबी<br>सर्था भरत की                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                     | सगो माँ थी।                                                                                                                                                             |
| De for section 12 | रानों के निकाल ड<br>वैवुड्य नहीं प्रकट<br>विवुड्य नहीं प्रकट<br>विवुड्यों में शुप्तक<br>ताखायें दिल्ला की<br>के इन कथनों की '<br>समकातीनतायें ठी' | ाले गए ह, जा थ ते<br>होते, बरन् इसी व<br>ालीन सम्पादकों<br>शल, हरिश्चम्द्र औा<br>ख्रह्मरशः सत्य माने<br>क नहीं बैठवीं । इन | ा सूयवरा।<br>वश के हो<br>के ज्ञानाभ<br>सगर की<br>ती उन्हीं<br>२६ नामीं<br>१: ३९, ४९ | २६ नाम जन तीन<br>किन्तु राम के सीधे<br>ने से इस शाखा के<br>जिसे क्षा गए। ये<br>हैं। यदि सम्पादकों<br>की कही हुई क्षम्य<br>के जुड़े रहने से उतने<br>जो चाहियाँ धाती हैं, |

अशुद्ध मानें, चाहे दस वशों को । फिर जहाँ अयोग्या की शाखा में २६ नाम यदा दिए गए, वहीं मैथिल से १२ छूट रहे हैं । यही दशा हैहयों, आगों और उत्तरी पच्छिमी आनवों की है। माशुर यादवों में कुछ पीदियों वदी हुई समफ पहीं । उनके नं० ३५ दशरथ के आगे कीच्टक में स्थवर और एकादरास्थ जो इन्हों के नाम माने गए हैं, वे कहीं-कहीं इनके बंशवरों के जिखे हैं। नाम एक से होने से एक ही के माने गए हैं। यही दशा नं० २८ देवराट जी है। उत्तरे जागे देवरोज और देवन के भी नाम कहीं कहां वंशवरों के जिखे हैं। यदि इन चार नामों को भी पीट्यों में जोड़ जों, तो अर्जुन, पीरस नं० ५२. के दिना पंडु का समकालोन फंस ५४ वीं से ५८ चीं पीड़ी पर पहुँचेगा और यह मानना पड़ेगा कि यहु के बड़े पुत्र होने तथा इस चंशा में छोटे भाइगों के राजा प्रायः न होने से जतने ही काल में इसकी पुरतें छ वह गईं। ऐसी करना हु इड अयुक्त भी न होगी। फिर भी कोटदकों वाले चार नाम हमें स्वतन्त्र नहीं समक पहे। दोनों दशाओं में अधिक मतभेव का प्रस्त नहीं है।

उपरोक्त १२ बंदों में से चार की पुश्तें पूरी नहीं मिलतीं, किन्तु शेष खाठ हद बैठते हैं। उनमें सारी पुश्तें मिलती हैं, तथा उनके खादु-सार पीराणिक कथानी की समकालीनतायें भी ठीक बैठ जाती हैं। जिनमें पुश्तें कितती हैं, तथा उनके खादु-सार पीराणिक कथानों के नारतम्य नहीं बैठते । प्रधान ने भी विच्च क्षेत्राओं की खलग माना है। सगर जीर हिश्चन्द्र के बंशा बंशावली में दिए हुए कारणों से खलग हो गए हैं। पार्तिटर महाशय ने ये २६ नाम खलग नहीं किए, जिससे उनके रामवाले की खाड़ कर सारे पीराणिक वंशों से प्राथा १५ ३५ पुरों के छूट रहने की कल्पना करनी पही है, जो फक्ट ही खादुप्पत है, क्योंकि वह सारे पीराणिक वंशा पुत्तों को कित पार्प पीराणिक वंशा पुत्तों के कित पार्प के कारण खपूरा बनलाती है। उपर्युक्त वंशाविजों की हढ़ मानने में सारे पीराणिक कथानों का

उपयुक्त चंशाबिलयों को दृढ़ मानने हैं। सीर पीराधिक कथनों का साम तस्य चैठता है, जैसा कि इसी श्रव्याय में श्रामे दिखलाया जावेगा। यहाँ समकाबीनताओं का, विवरण कुछ विस्तार से होगा। यहाँ काल निरूपण के लिए हम श्रामे बहुते हैं। वैवस्वत महा से रामचन्द्र तक यह दूसरा समय प्राप्य: ३९ पीदियों का मिलता है। यदि मन्वन्दर काल को सत्ययुग कहों, वो इसे बेता कह सकते हैं। ये सत्युग श्रीर त्रेता नाम पौराधिक विचारों से श्रसम्बद्ध हैं, श्रयांत् जो जो घटनायें पुराखों में जिन जिन युगों में लिखी हैं, इनके

जिसका रूप भी एक चक्र द्वारा दिखलाया जावेगा।

अनुसार ये हमारे युग नहीं चलते । हैं चार युगों के समान चार समय हमारे भी, जो उन्हों नामों से पुकारे जा सकते हैं, किन्तु हमारे राज-काल उनके अनुसार चलते नहीं, सो पाठकों या समालाचकों के चित्त

में भ्रम पड़ सकता है। खाताव युगों ही के नाम न लेकर हम पहले को सतयुग या मन्दन्तर काल, दूसरे को बेतायुग खर्थात् अनुरास काल, तीसरे को हापर युग खौर चीथे को खादिस कलिकाल पहेंगे। दूसरा समय ३९ पीढ़ियों का होने से प्राय: ६५० वर्षी का माना जा सकता है, क्योंकि इसमे राजकाल है। अब हम तीसरा काल उठाते हैं,

भारतवर्ष का इतिहास, श्रध्याय ९

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er:                                                | मय वि                                                | स्हप्य                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | वे दोनों शम के पुत्र हैं। वंश<br>सन्नी (मन्न ने के |                                                      | गग पुरते मिनती है।                                                       | वपगुद्ध पर राज्य समाप्ता।                                                                                                                                             | पूर्व भारत है।<br>पूर्व भारत । वंस गुधिन्दिर                                                                                                                                                                        | मानवत कर्यतुन काचना ।<br>पूर्ण प्राप्त । सुपनम के पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बहुरय पा समाप्ता  <br>७ पुरने बजात, शेष ज्ञात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाभारत चुन्न से दो पुरत<br>पूर्व जनमेजय पर समाप्त ।                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ A4                                               | *                                                    | *                                                                        | ,<br>92                                                                                                                                                               | »<br>~                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ent'<br>av                                         | 20<br>47                                             | er!                                                                      | *                                                                                                                                                                     | 24                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शुक्रवा                                            | अवादुव                                               | बहुतार्व                                                                 | नगीस                                                                                                                                                                  | महा न                                                                                                                                                                                                               | भूपंत्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अनमेशय<br>का पीत्र                                                                                                                                                                                                                                                    |
| કુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                  | 9                                                    | g<br>20                                                                  | 2 2                                                                                                                                                                   | 9 90                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व                                                  | 12°                                                  | क्रमेंद्रक                                                               | THE STATE OF                                                                                                                                                          | व्यस्ति                                                                                                                                                                                                             | रुतियन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सोमक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मधेक                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीवरती का जात (बूर्य) पंक                        | भयोज्यः 🗈 कुरः                                       | विरोद                                                                    | ं ,, दूसरी छात्रा                                                                                                                                                     | युधिरिहर वीरव                                                                                                                                                                                                       | कितीड़ विश्मै ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षा वीवाल ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्षिष पांचाता १,                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्दै भाम                                           | बास व्हैं काम के के कि कि होता साम के प्रगा है। प्रा | (स्पे) एंड खप ४० बुहहच १३ प्रे स्पे सिनते हैं।<br>, हुए ४० म्हालुक १४ १३ | ती का नाम (ब्रुट्र) तंक खब ४० व्हाह्म १३ १४ व्हे प्रोतों गान के प्रगते हैं। पंज<br>ग मा फुर ,, हुए १० सुरायुत १४ १३ १४ व्हे प्राप्त १६ ११ १४ व्हे प्राप्त सिमाने हैं। | तास बंक प्राप्त वंक | तास के प्राप्त ते के प्राप्त ते के प्राप्त के कि प्राप्त के प्राप | ती का जाय (बूदो) तंक खब ४० वृहह्व २३ ३४ वृद्धों ताम के गुरा हैं । पंज<br>पा हुए। ,, हुए। कुरा १० वृह्व १४ १३ वृद्धों ताम के गुरा हैं । पंज<br>,, हुरारी एगला गुरानी हैं। वृद्धां १३ १४ वृद्धां ता राज्ञ समान्त ।<br>हिर दीरण पा व्यापन १० वृद्धां १३ १४ वृद्धां पर राज्ञ समान्त ।<br>हिर दीरण पा व्यापन १० वृद्धां १३ १४ वृद्धां पर राज्ञ समान्त ।<br>हिर दीरण पा व्यापन १० वृद्धां १३ १४ वृद्धां पर राज्ञ समान्त ।<br>हिर दीरण पा व्यापन समान्त । | ती का जात (यूरी) तंक व्यव ४० वृष्क्रया १३ १४ यूर्य तिकते हैं। पंका जात (यूरी) तंक व्यव ४० वृष्क्रया १३ १४ यूर्य तिकते हैं। पंका जायपुर्व १० वृष्क्रया १३ १४ यूर्य तिकती हैं। । । । वृष्क्रया १० वृष्क्रया १३ १६ वृष्क्रया त्राव । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |

| कार्लाच्यें के गाम | क्टिस से प्रास्क्र | , H       | किस तक    | ie-      | कितनी<br>शीड़्याँ | विवस्य                                                        |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    | ) HIR              | 40        | नाम       | Q<br>4   |                   |                                                               |
| मागध पौरव          | स्यवस              | ps        | सोमाधि    | 20       | 20                | यूखे आन्त ।                                                   |
| ं चेदि "           | सुहोय              | 9         | क्रियुपान | n'<br>ar | 64,               | क पुरस्ते सम्मात है।<br>स्वर्थ एक संप्रा सम्मास्य के समा      |
| क्रांसी गै         | सम्बति             | 5         | भक्रसेन   | *        | *                 | MICH I WEEK THE WATER AND |
| माधुर याद्य        | भीम                | 99°       | धीकृत्या  | *        | en!               | पूर्यं मंद्रा मान्त ।                                         |
| धांग भानव          | प्रयुकारक          | \$0<br>G* | कवी       | 0°       | =                 | सीन पुरसे द्वा रही हों।                                       |
| , ११ वंश           | £.                 | ## F      | œ. °      | er/      | ŭ                 | १३ वंशों में से २ घध्रे मिलते हैं<br>यौर शेष प्या ।           |

इन तेरह वंशों में से इस काल कुल १८९ पीढ़ियाँ हुई, अर्थात् प्रति वंश प्रायः १४ पुरतों का पर्वा वैठता है। ये सब पुत्रों के श्रतसार हैं। जहाँ कहीं भाई उत्तराधिकारी हुए हैं, वहां पीढ़ी जोड़ से निकाल दो गई है। इंति तो हैं शताब्दी में ५ से कम पुरते, किन्तु ५ ही जोड़ने से इस गुग का माग काल २८० वर्ष आता है। कई वंश न्नेता वाले चक्र में हैं, किन्तु द्वापर वाले में नहीं। चनका राज्य बीच ही में समाप्त होकर उनके बंश बुक्त वन्द हो गए। अब आदिम फलि-फाल पर विचार होता है।

### यादिम कलिकाल का समय

इस विपय पर श्रीयुव पार्जिटर, हाक्टर प्रधान खीर हा० रायचौधरी ने विवार किये हैं, सो अपने को कुछ अधिक कहने की व्यावश्यकता त पड़ेगी।

## श्रीयुत पार्जिटर का तर्क

चन्द्रगुप्त मीर्थ ३२२ ची० सी० में गही पर बैठे। उनसे पूर्व महापद्मानन्द जीर उसके युत्रों ने ८० वर्ष राज्य किया। जतपब महापद्मानु छीर उसके पुत्रों ने ८० वर्ष राज्य किया। जतपब कियों के राज्य नष्ट कर दिए; अपने समय का प्रशुराम ही कहा जाता है। यह कार्य यदि २० वर्षों में समान्त मानें, तो इसका समय इंटर पी० सी० में आता है। प्राचीन भूषालों में पुराखों के अनुसार पौरव (नं०, ५९) कघिसीम छुट्ण, घेरवाकु (नं० ५८) दिवाकर, और चार्हत्रथ (नं० ६०) सेनजित समकासीन थे। व्यत्एव महाभारतीय युद्ध के पीछे अधिसीम कुएए के समय तक प्र ऐदवाकु, ५ पीरण और के पीछ आपसान छुन्य क तमय कह है रहनाज, न नारन आर है ॥ इसते महापद्ग द्वारा भूपाल विनाश पर्यन्त निम्न संख्या में राजे लिखे हैं:— २४ पेरवाङ, २० पाँपाल, २४ कारी, २८ देहव, २२ फर्लिंग, २५ खरामक, २६ कोरव-पीरव, २८ मैथिल, २३ सुरसंन, स्रोर २० योतिहात्र ॥ इस प्रकार दस राज्यों में छुत्र २५० राजे स्राते। हैं, व्यर्थात् प्रति राज पर्वे से २६ मूपाल । प्रति राजा का समय १८ वर्ष मानने से हमें ३८२ बीठ सीठ से ४६८ वर्ष मिलते हैं, आर्थात

महाभारत युद्ध का समय श्राता है २८२+४६८+१०० = ९५० बीठ सीठ । इसी काल मगध में १६ बाह्द्रय राजे हुए, ५ प्रद्योत और १० शिशुनाग, जोड़ ३१ ।

इस तर्क में विचार योग्य भी कुछ वातें हैं। पुराणों में कैवल मागध, पौरव, क्या ऐस्वाकु वंश तो दिए हैं, किन्तु रोप सातों की पुरत संख्या मान्न दी हुई है। इन तीनों के विषय में भी जो पोंदियों के विवरण पाकिटर महादय ने दिए हैं, वे प्रधान से हुछ भिन्न हैं, किन्तु यह अन्तर थोड़ा ही सा है। मुख्य मतभेद प्रति पीढ़ी के मान्य समय का है।

### डाक्टर राय चौधरी का कथन

खापने इस काल का निर्णय नहीं किया है, वरम् इस विषय पर एक प्रमाण मात्र बद्दुन कर दिया है। पुराणों का कथन है कि पाी हित का जन्म महागद्दम नंद से १०५० वर्ष पूर्व हुखा। बुधर कीरांतिक का जन्म महागद्दम नंद से १०५० वर्ष पूर्व हुखा। बुधर कीरांतिक का जन्म महागद्दम नंद से १०५० वर्ष पूर्व हुखा। बुधर कीरांतिक का उद्दालक खारिए से हो भीड़ो नीचे थे, तथा शातपथ झाहाए, XII 14,5,5 में इन्द्रोत देवापि या दैवापि शीनक कनमे नय के समकालीन थे। इनके शिष्य ये भूति ऐन्द्रोत जिनके शिष्य पुलश प्राचीन योग्य बने, जिनके चेले पीलुशि सदयबह हुए। झान्दीज इन्द्रें बुडिल खारवतरिव तथा वपर्युक्त बहालक खादिए का समकालीन मातला है। बतयब वपर्युक्त बाहिए सहयबह इस समकालीन मातला है। बतयब वपर्युक्त व्हालक खादिए के मात्र के प्राचीन समकालीन शौनक प्रपितामह गुरु मात्र थे। शांख्यायन साहिए से केवल दो पीढ़ी तीचे होने से छ पीढ़ियां मिलीं। कीशातिक शांख्यायन साहिए के नाम हैं, जो शांख्यायन स दा हो तीन पीड़ी नीचे थे। खतवब ने नाम हैं, जो शांख्यायन स दा हो तीन पीड़ी नीचे थे। खतवब ने नाम हैं, जो शांख्यायन का स्वर्ध हो नी पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमें गुरु शिष्ट से मनके पुरुत शांकिल हैं। नी पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमें गुरु शिष्ट से में मे कहे पुरुत शांकिल हैं। नी पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमें गुरु शिष्ट सो भी कहे पुरुत शांकिल हैं।

(अपना विचार) इन गुरु शिष्यों वाली पीढ़ियों के समय यहुत यहें भी हो सकते हैं, सो इस तर्कावली से कोई निश्चित फल नहीं निकलता नाक्षणों को पीढ़ियां लिखने में ज्यास लोग कुद भी बहुत जाते ये, श्रर्थात् पुरतें छोड़ जाते थे। राम के समय वाले गौतम पुत्र शरद्वन्त श्रीर श्रहल्या के पुत्र शतानन्द के श्रात्मज सत्य धृति हरियंश में लिखे हैं। उन्हीं के पुत्र शन्तमु के समकालीन छुणचार्य श्रा जाते हैं, यदापि श्रहल्या से छुप तक १०,१२ पीड़ियां होंगी।

## डाक्टर सीतानाथ मधान आदि के विचार

प्रधानजी ने व्यपने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित और सत्कारित प्रथ में चन्द्रगुप्त मौर्य से विन्विसार तक का समय ३०५ बी० सी० से ५२७ बी० सी० तक माना है। इन दम-राजाओं में प्रत्येक का समय बन्दोने दिया है, जो इस मंथ में यथास्थान आवेगा। आपने मागध (नं० ४४) सोमाधि से रिपुंजय,(नं० ७५ तक) २१ पीढ़ियों का भोगकाल प्रति पीढी २८ वर्ष के हिसाब से ५८८ वर्ष माना है। रिपुजय ५६३ बी० सी॰ में गद्दो पर बैठे और ५१३ में मारे गए। अवएव सोमाधि का समय ५८८-६५६३ = ११५१ बी० सी० जाता है, जो महामारत युद्ध का समय है। इसी प्रकार पोरव परीक्षित, (नं० ५५) मो उदयन नं० oo तक २२ पीढ़ियों का समय २२×२८ = ६१६ वर्ष हैं। उदयन ५०० ची० सी० में राजा हुए, तथा परी जित से ३६ वर्ष पूर्व महाभारतीय युद्ध ष्ट्रजा, जिसका समय ५००- ६१६ + ३६ = ११५२ बी० सी० छाता है। इसी प्रकार पेर्नाष्ट्र उर्त्या, (गं॰ ५५) से प्रसेनिर्मत, (गं॰ ५६ तक) २२ पीढ़ियों का भोगकाल ६१६ वर्ष है, तथा ५३३ बी॰ सी॰ में प्रसेनिमत गद्दी पर थे, सी उपर्युक्त महाभारतीय युद्ध का समय ५३३ — ६१६ = ११४९ बी० सी० खाता है। प्रति पीदी २८ साल जोड़ने के कारण खापने एक छण्याय भर में दिए हैं, जो गड़वड़ नहीं है, खतएब महाभारत काल आप बी॰ सी॰ १२ वी शताब्दी में मानते हैं और यह भी कहते हैं कि विलक महाशय की ज्यातियाय गणना भी इस निष्कपे से टक्कर खा जाती है। श्रीयुत काशी प्रसादनी नायसवाल पुरातत्व विभाग के भारी पंडित थे। आपने पुराखों के कथनानुसार महाभारतीय युद्धः का समय १४२४ बी० सी० माना है। यही समय लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहासज्ञ हान्टर राधा कुमुद मुझर्जी मानते हैं।

१३ — यादव अजुमान (नं० ४५) ने उत्तर पांचाल सूजिय (न०३०) की दो कन्याच्यों से विवाह किया च्याघार यादेव वंशावली में कथित है। अजमान के पितामह सत्वत राम के समय में थे, तथा सुंजय के, पीत्र सुदास भी राम ही के समकालीन थे। च्यावव यहां दो पुरतों का बीच पदना है। सम्भवतः सूज्य की पुजियाँ हुद्धावस्था की हीं और अजमान भीमसास्वत की श्रमा युवावस्था के पुत्र हों।

१४--जत्तर पांचाल नरेश सुदास (न० १९) ने पौरव (नं० १७) संबर्ध को राज्यच्युत किया। अनन्तर संबर्ध ने सुदास की हरा कर अपना राज्य फिर प्राप्त किया (आधार इन राज्यों के विबरण में हैं)।

१५ — कैन्चे की खाड़ी के निकट इच्चाक्त के माई रागिति का आनर्त राज्य था। उनकी पुत्री सुकन्या के साथ उववन का विवाह हुआ (महाभारत)। अनन्तर आनर्तों के पतन पर ज्यवन या उनके पॅरा-घर भागंच ऋषि हैहयों के गुरु हुए। वेद में आया है कि ज्यवन इन्द्र से हारे, किन्तु महाभारत में उनका इन्द्र से जीतना लिखा हुआ है।

१६ — भागेवां का हैहय ने मान किया। पीछे फराड़ा हो गया। भागेव और्य के पुत्र ऋखीक शस्त्री हुए। इन्हों के पुत्र जमदिन और

पौत्र परशुराम हुए।

विश्वामित्र और जमदिन ने हरिश्चन्द्र के यह से शुनःशेप को बचाया और वह देवराट होकर विश्वामित्र के आगिनेय पद से उठ कर पुत्रस में आया। अनन्तर परशुराम द्वारा हैहियार्जुन सरा। उसने विश्वाक भी में निर्माण नेरे कर कर पुत्रस में आया। अनन्तर परशुराम द्वारा हैहियार्जुन सरा। उसने विश्वाक भी में निर्माण नेरे करनापपाद और तब द्वारस एवं राम के यहाँ विश्वा को शांत ने रो के यहाँ विश्वा के प्रशास के प्

श्रीर श्रामेद पर नेदार्थ में जिला है कि इस पर जब शक्ति जंगल में गए, तम विश्वामित्र के कहने से राजसेवकों ने इन्हें श्राम में जला खाला। प्रीचर्धी शतान्दी बीठ सीठ का शीनक छत मन्य युद्दे बता कहता है कि विशास्त्र वाकसिए के सीं पुत्रों को शाप के कारण राजस होने से सुदास या मौदासों ने सारा। उचर महाभारत में श्राया है कि सूर्यवंशी करमायपाद ने ऐमा किया। बदी वह कथन है कि इन्हें दो शाप राज़स इंगो के मिले, सथा विश्वामित्र ने किंकर नामक एक राजस इंगो इस डाजाने के मिले, सथा विश्वामित्र ने किंकर नामक एक राजस इंगो इस डाजाने के मिले, सथा विश्वामित्र ने किंकर नामक एक राजस इंगो इस इस वें वसा दिया। यह करमापपाद दिला कीशा नरेश (नं० ३९) था, जो सुवास और रामही के समय में पड़ना है। चहां के रामा 'सुशास का पुत्र होने से यह भी सीत्रास था। इसी लिए सीदास शब्द के कारण विशासकों के निधकका में पड़ना वह यह है। सहिंद से सीते से सुक्य वटनायें नहीं हैं। महाभारत में खाया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें नहीं हैं। महाभारत में खाया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं हैं। महाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं हैं। सहाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं हैं। सहाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं हैं। सहाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं हैं। सहाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं विश्व से वहीं विश्व से आया है कि शक्ति एक उद्धत पुत्रप वें और सुक्य वटनायें वहीं विश्व से वहीं विश्व से का भारत्य हुआ है।

जान पड़ता है कि किसी कारण से पाँचाल सुदास शक्ति से व्ययसञ्ज होकर विश्वामित्र पर कृपालु हुए । अनन्तर विश्वामित्र के समफाने से राजसेवकों ने शक्ति का वध कर डाला और वशिष्ठ दिचिए। कोशलेश कल्मायबाद के यहाँ चले गए । वहाँ राजमाँ के संग से वह राजा सरमांस भन्नी हो गया था। अतरव वाशिएठों से इसका विगाइ हो गया। विश्वामित्र उसके यहाँ रहे तो नहीं, हिन्तू उन्होंने किंकर राज्ञम की उसका मित्र धना दिया, नधा वाशिष्टों के प्रतिकृत डमें उत्ते बना दी, जिससे उसते सारे वशिष्ठात्मजी का नरमांन के लिए मरवा डाला। अनन्तर वशिष्ठ का उससे मेल हो गया। इनके पीछे वाशान्त कहाँ रहे, सी पूता नहीं है। एक वशान्ट दशास्थ के यहाँ थे द्यीर राम के भी पुराहित रहे। जब विश्वामित्र राम की मांगने दशरथ की सभा में गए, तब बशिष्ठ का उनसे कोई विरोध न था.यान् पूरा मेल था ( रामायण )। इससे प्रकट है कि या सा यह काई दूसरे यशिष्ठ थे, या दक्षिण काशन सं कभी कभी उत्तर काशन भी आते थे, श्रार उस काल तक वहीं रहने लगेथे, तया विश्वामित्र का उनसे मेल हा चुका था। राम और फल्मापपाद के समकालीन होने से दूसरा

ही विचार ठीक समम पड़ता है और दो वशिष्टों की कल्पना श्रनावश्यक प्रतीत होती है। सगर के पुरोदित भी वशिष्ठ ही हए। (सगर का विवरण देखिये)। ऊपर के वर्णनों से प्रकट है कि हरिश्चन्द्र सगर खीर कल्मापपाद राम के थोड़े ही इघर उधर हुये। पार्जिटर महाराय ने पौराशिक वंशावितयों का समकातीनेतात्रों से मिलान कम किया चौर कई सामञ्जरवपूर्ण कथाओं को ब्राह्मणों की कल्पना यतला कर इन लोगों में शताब्दियों का अन्तर माना, अथ्य सभी चन्द्रवंशी व शावलियों की व्यध्रा कहा। इसी लिए बन्हें कई वशिष्ठों की निराधार कल्पना करनी पड़ी। पुराखों में केवल दी वशिष्ठ हैं, अर्थात् एक मैथिल निमि द्वारा मरने वाले और दूसरे उपर्युक्त व्यक्ति। हरिश्चन्द्र के देवराज और सवर्ण के सुवर्चस विशिष्ठ चाहे दो हों, किन्तु समम्म एक ही पड़ते हैं। पराशार अवस्य एकाधिक हैं। एक पराशर राम के समय वाले शक्ति पुत्र हें, और दूसरे परीक्तित (पौरव नं । ५५) की भागवत सुनाने वाले शुकदेव के पितामह तथा कृष्ण इयपायन व्यास के पिता। देशिया पांचाल (नं० ४८) व्यस्ति (सस्य ४९, ५६) के श्वसुर कोई दूसरे हाकदेव थे, क्योंकि वनका समय परी ज्ञित से बहुत पूर्व है और इस काल भी शुकदेवजी लड्के ही थे।

१७— जब भागेंबों का बेश बढाया जाता है। अगु ब्रह्मा के इस मानस पुत्रों में से एक जीर बढ़े मान्य प्राचीन जुरिष थे। जापने कहा, विस्तु, महेश, तीनों का अपमान परीक्षा तेने की किया, किन्तु कहा, विस्तु, महेश, तीनों का अपमान परीक्षा तेने की किया, किन्तु कहा, विस्तु, महेश, तीनों का अपमान परीक्षा तेने की किया, किन्तु कहा कि सा कि कि पुत्रों के स्वतं प्राचीन महत्ता से है। इनके पुत्र क्यावक अप बात जुके हैं। एक शुक्राचार्य ( हरिवंशा ) दिरव्यकिशिषु तथा बिल के पुरीहित थे, जिनके पुत्र सन्द और मक प्रहाद के शिवक थे। इन दोनों की क्याव उपने के मी है। दूसरे शुक्राचार्य अगु के दूसरे पुत्र थे जो ययाति, पीय नं कि है। दूसरे शुक्राचार्य अगु के दूसरे पुत्र ये जो ययाति, पीय नं कि है। दूसरे शुक्राचार्य अगु के स्वतं उपने के पुरीहित थे। इन दोनों की कन्यार्य देवजानी तथा शर्मिष्ठा यथावि की ज्याही थीं। पहली के यदु ब्यीर सुवर्षरा नामक शुक्र के दोहित्र हुए और दूसरी के अप्तु, हुसु और पुद्र नामक प्रपचनों के दोहित्र। इन पौचों वंशों के

कथन वेद में बहुत अधिकता से हैं। शुकाचार्य बयाति (नं०६) के रवसुर थे, तथा इनके बड़े माई च्यवन (नं० २) व्यानव नरेश शर्याति के दामाद जान पड़ते हैं। शायद भुगु दीर्घजीवी खौर शुक्र बृद्धवय के पुत्र थे। सुकन्याने च्यवन की सेवा तो श्रच्छी की, किन्तु बिना राजसी ठाटबाट के स्त्री की भौति रहने से इनकार किया, अथवा अनिच्छा प्रकट की। अनन्तर किन्हीं दो वैद्यों ( म० मा० में आहिवनों ) ने इस नियम पर गुद्ध च्यवन को युवा करने का बचन दिया कि उनके युवा होने पर सुकन्या उन तीनों में से जिसे पसन्द करे बढ़ी उसका पति हो। ख्यवन युवा हो गये और सुकत्या के पसन्द करने पर राजसी ठाट से उसके साथ रहने लगे। उपवन की भी महत्ता कम न थी। आपने इन्द्र तक का सामना किया, जिसमें वेदानुसार पराजय तथा महा-भारतामुसार विजय पाई। बेद में आपका गृद्ध से पुषा होना कई बार लिखा है। पाजिटर महाराय ने साधार कथन किया है कि ष्ट्रानर्त राज्य के पतन पर ज्यवन हैहयों के यहाँ रहने लगे। हैहय का र्नं २५ है, तथा शर्याति स्वयं वैवस्वत मनु के पुत्र जिले हैं। हरिवंश में आया है कि सूर्यवंशी युवनाश्य के भाई हर्यश्य की उनके श्वपुर मधु दैरय ने स्नानव का राज्य दिया, जहाँ उनके पीछे उनका दत्तक पुत्र यष्टु राजा हुआ। हर्यरव की बहिन अन्निवर्ण नामक नागराज को ड्याही थी, जिसकी पाँच पुत्रियों के साथ यदु का विवाह हुआ। इन्हीं यह के वंशधरों ने गिरि गोमन्स (गोवा) की स्रोर फरवीरपुर तथा क्रींचपुर बसाये थे, जिनके तस्कालीन स्वामियों के समय श्रीकृष्णचन्द्र चघर गये। यह सूर्यवश शर्याति ही का समक पड़ता है, अथवा सम्भव है कि उनके पीछे का हो। शायद फथित मधु दैस्य बास्तव में यदुवंशी (नं० ३९) मधु नरेश थे। यही बात ठीक समक पढ़ती है, क्योंकि लवणासुर की मार कर जब रामानुज राजुन्न ने मधुरा में अपना राज्य जमाया और फिर स्थपुत्र की वहाँ फा शासक बनाया, तब हरिवंश के अनुसार मधुरा को अपनी समक कर यदुवंशी नरेश ( नै० ४३) भीमसाखन ने उस पर श्रधिकार फर लिया। यदि वह मधु दैस्य की होती, सो उसे वे श्रपनी कैसे समसते । यह प्रकट है कि शार्यातों के पीछे पुरुयजन

राचसों ने छानर्व पर छाधिकार किया, तथा भागेव हैहयों के पुरोहित हुए, एवं शार्यात चत्रिय है:यां में मिल गए। भार्मेवो का खास मान हुआ श्रोर उन्हें धन भी अच्छा प्राप्त हुआ । कुछ दिनों में धनाभाव से हैदयों ने भागवों से द्रव्य माँगा । उन्हाने भी अपने पास धनाभाव बतलाया, किन्तु खादन से उनके यहाँ प्रचुर द्रव्य निकला (स॰ भा॰)। इस पर क्रुद्ध होकर हैडयों ने गर्भ तक फाड़ फाड़ कर जनके येरा का नारा किया, केवल श्रीये नामक एक भागव यथ रहे। उन्हीं के पुत्र ऋषीक ऋषि प्रकट कारखों से शस्त्री हुए। महाभारत शान्ति पव दान धर्म में ऋचोक का जीर्वारमज होना लिया है। उनका विवाह विश्वामित्र की बहिन सत्यवती से हुन्ना । सत्यवती पुत्र जमद्भित और विश्वामित्र के जन्म प्रायः साथ ही हुए । जमद्गित के पाँचवें पुत्र परशुराम ने पुराना और पिता का नया वैर निकाल कर हैहयवंशी (नं० २४) ऋर्जुन का युद्ध में वध किया। ऋर्जुन श्रीर उनके पिता कृतवीर्य दोनों बड़े प्रतापी चौर विजयी थे। समम पड़ता है कि युद्धावस्था में अर्जु न मारे गए । यदि यादव (३९) मधु के दौहित्र यदु के एक ही पुरत भी छे ज्यानर्तराज्य राज्यसों ने जीताहो, तो भी यह समय दशरथ के समकालीन सत्वन्त का पड़ता है। उधर भागवां की कम से कम चौथी पीढ़ी वाले परशुधर अर्जुन (३४) के समकालीन थे, सो भागववंश का यदु से कुछ पहले ही साहंज या महिपमन्त के समय हैन्यों का पुरोहित होना समम पड़ता है। इस सम्बन्ध में । निकट ऊपर का नोट १५, भी देखिए।

१८--हुपर के पिना प्रपत् ( उत्तर पाँचाल नं ४९ ) गंगा द्वार-षासी, त्रोण के पिता, आंगिरस भरद्वाज के मित्र थे । भरद्वाज ही ने अग्निनेश की आग्नेयास्त्र सिखलाया और उन्होंने द्रोण की ( भ० भा० ) ।

१९--दत्तात्रेय ने हैहयार्जुन ३४, पर कृपा की जिससे उसका प्रताप यदा। उनके पुत्र निधि ने पहला श्राद्ध किया। जमदनिन ने भी यही किया।

२०—नरनारायण श्रीर बादरायण विश्वामित्र के पुत्र कहे गए

हैं। नरनारायस युधिष्ठिर के समकातीन तथा वादरायस हुद्ध के पीछे वाले होने से विश्वामित्र के वंशवर मात्र हो सकते हैं।

२१-वैशाली के (नं॰ २२) महत्त का पुत्र दम हुआ। उसका ष्याठवीं वंशघर त्रिणविन्दु त्रेता में राजा था । उसकी पुत्री इलिवला के पुत्र पुत्तस्य ऋषि के पुत्र वैश्रवण हुए । (बायु ७०, ६९, ५६, ह्मद्वाण्ड, III ८, ३४, ६२, अ० आ०, लिंग ६३, ५५, ६६, दूर्म I ९, ७, १५, पद्म २६९, १५, १९, आग्वत IX २, ३२ समावस्म, ए11 २, ५, ९, III २२, ) इनकी कुलीनास्त्रों के पुत्र छुत्रेर नर्मदा पर हुए (शतपथ ब्राह्मण XIII ४, ३, १०) और पीत्र नलकृषर । कृषेर ने सुमाली राच्यस से लंका जीती । माल्यवन्त और माली उसके भाई तथा पुष्योरकढ़ा, मालिनी छौर राका नाम्नी तीन कन्यायें थीं। यही तीनों वैशवरा की मिली। इनमें पहली के पुत्र रावण तथा छुम्भकरण हुए, दूसरी के विभीषण और तीसरी के खर तथा शूर्पण्या (कन्या)। इसके पति को दावशा नेवे जाने हुए थोड़ी दी अवस्था में सार डाला। इसी से शूर्पंगला का वह बहुत मान करता था ( म० भा० )। रावण ने दक्षिण पाँचाल नरेश (नं० ४१) अनरस्य को युद्ध में मारा (रामायण्)। पौलश्स्यों की तीन शाखार्थे प्रसिद्ध हैं, आर्थात श्रागस्त्य, कौशिक या बैश्वामित्र तथा अन्य पौलस्य । पौलह न्त्रीर ऋतु भी खागस्य थे। पुलस्य ने पुत्रवान होकर भी खगस्य य शो एक बेटे की गोद लिया था. जिससे उनका खागस्य शाखा चली । श्रगस्य का वश बहुत बड़ा था।

२२—युधिष्ठिरी राजसूच के सम्बन्ध में भीम ने उत्तर हीरालेश आधस्त्री नरेश मुहहत तथा अयोध्या नरेश पुण्यास्मा दीर्घयझ की हराया (म० भा० समा पर्व)।

२३—विदेह व शी धृति ( नं० ५२ ) शीर बहुलार्व, न० ५३, यादव श्रीकृष्ण, (नं० ५५) के समकालीन थे (मागवत )।

२४—निषद, बिदर्भ, दिस्तिण कोशल, चेट्टि क्रीन दशार्स मिली हुई रियासर्ते थी (प्रधान)। निषदराज बीरमेन के पुत्र नल बैटर्स भीमरथ (३४) के दामाद थे। भीम रख की चेट्टि गाज सुबाह दोनों दशार्स नाथ सुधुन्न के दामाद थे (सट साट बन पर्व)। इनक्ली

भारतवर्षं का इतिहास, अध्याय ९ १८२

भैमी नल की रानी थीं। उत्तर पांचाल नरेश भुम्यश्व (नं॰ ३५) के

( ऋग्वेद तथा म० भा॰।)

श्राचेंगे । यहाँ मुख्य फह दिए गए हैं ।

पुत्र बेदर्षि तथा राजा मुद्दगल को नलायनी इन्द्रसेना ज्याही गई

इन सब की दक्कर उपर्युक्त बशाविलयों से बैठ जाने से उनकी हदता प्रमाणित होती है। आगे के वर्णनों में और भी सम सामयिक विवरण

२५-- शर्जुन पौरव नं० ५३ के भाई सहरेव ने विदर्भनरेश

महाभारत आदि में और भी बहुतेरी समकालीनतार्थे मिलेंगी।

भीवनक तथा दिच्या कीरालेश को हराया (समापर्व म० भा०।)

# दसवाँ ऋध्याय

## मनु-रामचन्द्र काल ( श्रेतायुग )

#### . भायः १९००--१२५० बी० सी० सुर्य्यवंश

न्नेतायुग के विषय में दसर्थे से १३ वें च्यथ्यायों तक जितने कथन हैं, उनके आधार बहुधा वहीं हैं, तथा शेय १२ वें आध्याय के अन्त में और छठवें से काठवें अध्यायों में हैं। पूर्यवाले सीनों वैदिक अध्यायों से प्रकट है कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का कथन प्रचु-रता से है, किन्तु सामृहिक क्रमबद्ध वर्णन का अभाव है। इससे केवल वेदों के सहारे सक्रम इतिहास का लिखना कठिन है। ऐसा करने में बहुत करके श्रीतुमानों का ही सहारा लेना पड़िगा। फिर भी बेदों में घटनाओं के जो कथन हैं वे ऐविहासिक दृष्टि से बहुत जाभदायक हैं। पुराणों और इतिहासों में कथित घटनाओं की पाछात्य लोग कमी-कभी व्यतिश्चित कथा कहानी मात्र मानते थे। कुछ पौराणिक गाथाएँ अनिश्चित हैं भी किन्तु उनके मुख्य कथनों को ध्यानपूर्वक पड़ने और उनमें से साहित्य तथा माहारम्य सम्बन्धी अत्युक्तियाँ निकाल ढालने में निश्चित इतिहास झात हो सकता है। पुरागों के सब से अधिक निश्चित भाग यंश प्रच हैं। प्रत्येक राजकुटुम्ब अपनी वंशावली को बड़ी युक्ति के साथ रचित रखता था। राजपुरोहितादि भी राजकुत के वंश्युक्त का वड़ी सावधानी से रक्तण करते थे। पुराणों में वंशा-विवयों के विवरण बहुत स्वल्प अन्तर के साथ एक दूसरे से निलान भी खा जाते हैं। इन कारगों से वंशावितवाँ दृढ़ समक्त पड़ती हैं। केवल इन्हीं को हद मान लेने में इस वैदिक घटनाओं के आधार पर कमरद इतिहास लिख सकते हैं। पुराशों के अनिश्चित भागों का सहारा न लेने से भी यह इतिहास अच्छा धन सकता है। इसिलए चैदिक समय का इतिहास लिखने में हम पुराणों में जिखित वशहूची

का सहारा लेकर खन्य घटनाओं में वेदों हो को प्रधानता देंगे और पुराओं की दृद तथा लोकमान्य पातों को ही मिला कर ऐतिहासिक शुद्धता का पूरा ध्वान रक्तोंगें चौचे खध्याय में पौराधिक राजवरों का कथन हा चुका है खौर भवें में पहले वंश कांभी सहारा लेकर इतिहास कहा जा चुका है। खब वंश नं०२ च ३ के सहारे पर यहाँ वैदिक समय का इतिहास लिखा जानेगा। न०२ सूर्यवंश है खौर नं० ३ चन्द्रवश।

करर कहा जा चुका है कि चालुए मन्वन्तर की मुख्य घटनाएँ समुद्रमन्थन छोर चित्र वन्ध्यन हैं, जिनका वर्णन (अह अध्याय में हो चुका है। वित्र वन्ध्यन कोर चित्र वन्ध्यन हैं, जिनका वर्णन (अह अध्याय में हो चुका है। वित्र वन्ध्यन कोर चोल्ले प्रकार राजध्रानियाँ स्थित होने लगीं। चालुय मनु के पीछे पहला राजध्राना जो महत्ता को प्रतार हुआ वह स्ट्येंब शही था। स्वायम्भुव कीर वैवस्पत मन्वन्तरों के चीच में छुछ शजध्रानों के नाम खबर्य मिल सकते हैं, फिन्तु बनके विजयों, वंशहुकों खादि का पूरा पता नहीं जनता। खार्यों के शहुकों में देख दानवों खादि का दाल छुछ विस्तार से क्षिया है। खार्य्य नेताथों में पांचों मनु, जुर्सिह खोर वामन के नाम मिलते हैं। खार्य्य नेताथों में पांचों मनु, जुर्सिह खोर वामन के नाम मिलते हैं। स्थायम्भुव मनु के बंशध्रों के पीछे हमको सब से बड़ा राजकृत स्ट्येंबर का मिलता है, जिसके पहले स्वामी वैवस्बत मनु स्वयं किसी सूर्य नामक ब्यक्ति के पुत्र कहे गये हैं।

श्रीमों की दूसरी भारतीय धारा — मतुवंश — उत्तर कोशल महा-जनवद ! कारम के उत्तर पूर्व से अकताि स्तान और पामीर तक किसी स्थानमें आर्थ सम्राट, इन्द्र का राज्य था ! उनके युद्ध दैन्य दानवों खादि से हुआ करते थे ! ब्रह्मपित उनके पुरोहित ये तथा चन्द्र श्रीपिधयों और बनस्तियों के स्थामों ! एक वार चन्द्र ग्रुठ पत्नी तारा को भगा लेगए ! वे दोनों एक दूमरे को चाहते थे ! ब्रह्मपित के अवत्नों से इन्द्र ने चन्द्र से तारा फेर देने के बहुत कहा सुनी की और उनके न मानने पर सन-सम्यान भी कर दिवा ! चन्द्र ने दैस्य-दानवों की सहायता से उन्हें हरा दिया ! खनन्तर सन्चि होकर तारा ग्रुठ के। मिल गई, तथा ब्रह्मपित के यहाँ कुछ ही पीछे व्यवन्न तारा पुत्र चुष, चन्द्र की वास्तविक पितृत्य- फं कारण उन्हें मिला। वैवस्वत मतु नामक एक दूसरे प्रधान आर्य थे, जिनाकी पुत्री इला का समय पर बुध से विवाह हुआ। जो इन्द्र चन्द्रे की मन मेली हुई थी, वही शायद मतु और बुध के भारत आने की कारण हुई, अथवा थह भी-सम्मव है कि उनका इधर आना अव्य कारण हुई, अथवा थह भी-सम्मव है कि उनका इधर आना अव्य कारणों पर अथवींकित हो (हिस्बेश और महाभारत)। हमारे पीचर्च अथ्याय में इसका कुछ कथन ही चुका है। इलाल के कथनों तथा मन्यक्तरों में आया है कि आर्य लेगा किन दशाओं में भारत में बाये। यहां दूसरो विनयनी आर्य पारा का विवरण है। रहा है। पाजिटर महाशय का मत है कि यह धारा विक्वत की और से आई। जो हो, हम वैवस्वत मतु के। अथाव्या तथा बुध की शिवस्तनपुर (मूँसी प्रयाग के इस पार) में खापित होते देलते हैं। सम्भवत: इनके इलावत है आते से चन्द्रशाखा ऐला कहलाई। बुध की बी इला थी, जिस के बंशवर मी सारे ऐल थे।

इला के कारण भी पेल नाम हो सकता था, अथवा इस नामकरण की इला और इलावन दोनों कारण हों। मनु के एक पुत्र सुसुम्न भी किम्पुरुप कहे गए हैं। वे इलावत चले गए। उनके तीन पुत्र उत्कल, विनतास्व श्रीर गयथे। उत्कल की उत्कल देश (गया के दक्षिण पच्छिमी बंगाता) मिला, विनताश्व उपनास हरिताश्य को कोई पच्छिमी देश तथा गय की गया और पूर्वी प्रान्त (सत्स्य १२,१८ पद्स V,८, १२३)। फडीं फड़ीं यह भी कि खा है कि इरितारव ने उत्तरी छुठ तथा पूर्वी देश पाये ( म० मा० ४५,३१,४२,३ )। सुशुन्त के ५० और पुत्र थे जो आपसी युद्ध में कट मरे। अधीव्या का बसाना बालमीकि ने मनु द्वारा लिखा, तथा कहीं कहीं खनके पुत्र इस्वाकु द्वारा इस पुरी का बसाया जाना भी कथित है। जान पहता है कि यह कार्य मनुने मारम्भ किया श्रीर इत्त्वाक्त नेपूरा। मनु के मुख्य उत्तराधिकारी इद्वाकु अयोध्या के राज। हुए। उनके अन्य पुत्रों में नामाग या रुग, घृट्ट, तरिव्यन्त, शांशु, नामानिद्द्ट, करूप, शर्याति, प्रपयू चादि ये। नामाग नृग को कश है। इधर इसी वंश के राजा नं० २८ का नाम भी नाभाग था। नृग का महादानी होना प्रसिद्ध है। इसी गड़बढ़ में उन्हें एक बार शाप भी मिला। शर्याति ने कैमी की खाड़ों के पास

राज्य जमाया। फहते हैं कि लड्डा में उस काल भी रास्त लोग रहते थे। इन्हों को जीत कर कुसर ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया। इसमें भाग्ययान और सुमाली नामक दो भाई प्रधान थे। सुमाली की पृष्योत्कदा, मालिनी तथा राका नाम्नी तीन परम सुन्दरी कन्यायें शिक्षर ने अपने पिता से उतना ज्यवहार नहीं रक्या जितना पिता सह से। इस बात से वैश्वयण उनसे अपसल हुए। इनको प्रस्त करने किवार से कुनेर ने सुमाली की तोनों कन्यायें इन्हें ला हों। इनमें वेशवण ने पुत्र उत्तरफ किये। पृष्योत्कदा के पुत्र रावण और इन्हें का सिना कि विभाग और उत्तर के स्वार पुत्र तथा अहम्मक्ण हुए, मालिनों के विभागण और राका के खर पुत्र तथा कुन्मक्ण हुए, मालिनों के विभागण और राका के खर पुत्र तथा न्यूर्य खान कि से पात्र के स्वर पुत्र तथा मिल कर भाई कुमेर से लड्डा होन ली तथा पुष्पक नामक ज्योमचारी नितान भी ले लिया। इस प्रकार राज्यों का राज्य लड्डा में किर स्थापित हो गया।

रावग को होतहार समक कर मय वानव ने अपनी कन्या मन्दी-हरी उसको ब्याह दी। रावस ने अपने तीनों भाइयों तथा वहिन के भी उचित रीति से विवाह किये। रावण के मेघनाद नामक वड़ा प्रतापी पुत्र चरपन्न हुआ। इसके आतिरिक्त अज्ञयकुमार, नरान्तक सुवाहु आदि फई अन्य प्रतापी रावणात्मज हुए । सुवाहु गन्धर्व-कन्या वित्राहृदा से हुआ था। कुन्मकर्ण के पुत्रों का नाम कुन्म और निकुन्म था। विभीषण का पुत्र तरणीसेन था और खर का मकराच। रावण के पन्नों ऋौर भतीजों में मेघनाद और मकरात धतापी श्रीर प्रसिद्ध थे। मैघनाद ने इन्द्र को पराजित करके इन्द्रजीत की पदवी पाई। रावण के आधिपत्य में राचसों का प्रताप बहुत बढ़ा। इन लोगों की व श-विस्तार भी खूब हुआ। रावस ने दिग्विजय के विचार से सारे भारतवर्षे को पराजित करके समय देश में अपना आतङ्क जमाया। द्विण में किष्किन्धा नामक स्थान में यानरराज बालि राज्य करता था। उससे इन्द्र युद्ध में स्वयं राधण पराजित हो गया। इस बात से बह घालि के शोर्य पर इतना मोहित हुआ कि सेना लेकर उसे जीतन का प्रयत्न छोड़ आजीवन उसका मित्र बन गया। घालि ने भी यह मित्रता का सम्बन्ध सदैव पुष्ट रक्खा। यालि के भाई सुनीव से उसका विरोध हो गया था। इसकिये सुसीव हनुमान् आदि पीय सिन्त्रयों सहित ऋष्यमुक पर्वत पर रहता था। रावण ने एक युद्ध में विना जाने अपनी यहिन सूर्प्यण्वा के पति की मार डाला। इस वात का उसे आजीवन परचात्ताप रहा और वह सूर्प्यण्वा का सदेव मान करता रहा। दिल्ला में उस काल दण्डकारण्य नामक चड़ा भारो जङ्गल था। उसी की भार हाकानतर भी कहते हैं। रावण ने सर की एक छाटी सी सेना समेत दण्डकारण्य में स्थापित किया और अपने नाना के माई भारत्यान को वहीं को प्रयक्ष्य सींचा। ताइका नाम्नी एक यहिणां भी इन्हों राक्सों में मिल गई। उसके पुत्र मारीच और ख्रवाह थे। इन दोनों को वाइका समेत रावण ने विश्वामित्राक्षम सुवाह थे। इन दोनों को वाइका समेत रावण ने विश्वामित्राक्षम प्रकार कहा के बाइर को मारत में रावण की दो सेनाचे रहा करती थीं अधीत दण्डकारण्य और विश्वामित्राक्षम में। ये लोग माहारण धर्म के पूर्ण विद्वी थे और यहारिक का सदैव विरोध किया करते थे। रावण का भी वीस्तविक नाम राम ही जान पड़ता है। राम को आज भी महास की और 'रामना' कहते हैं और इसी को संस्कृतजों ने 'रावण' कर लिया होगा।

सूर्यवंश, रावण और खगस्य के कथन रामायण, महाभारत और सन्य पुराणों में यहतायत से मिलते हैं। वारहवें खभ्याय के सक्त में भी साधारों का कुछ कथन किया जायगा।

### सूर्यवंशी, शार्यातशाला, आनर्त राज्य।

शर्याति मसु के एक पुत्र थे। इन्होंने कैंग्ने खाड़ी के पास उस देश में खपना राज्य स्थापित किया जो पीछे से ज्ञानते कहलाया। सुगुपुत्र न्ययन इनके दामाद थे और पुरोहित भी। इनके वर्गान ऋग्वेद, महामारत और पुराशों में बहुतायत से मिलते हैं। शर्याति के सारी सम्राट् होने से इनका या किसी वंशपद का ऐक्ट महाभिषेक हुआ। स्थापत कीर सुग्री वंशी केंद्र सुग्री केंद्र सुग्री केंद्र शामी कीर शर्या है, पदम पर २३,१० विष्णु VI १,३४, मा आठ II १३,३१३, ५० III XII

XIV श्रीर XV में हैं। शर्याति के पुत्र श्रानर्त एवं कन्या सुकन्या हुई। सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याही गई। श्रानर्त के नाम पर वंश श्रानर्त कहलाया। व्यानर्त के पुत्र रोचमान, पौत्र रैव व्यौर प्रपौत्र रैवत हुए, जिनके पुत्र ककुमिन थे। इनका वंश व्यानर्त पर २४ या २५ पुश्तों तक प्रतिष्ठित रहा और तथ पुण्यजन राचलों से पराजित हाकर हैहयों में मिल गया। हैहय का पुरत नं० २५ है। वायु पुरागा ८८,१,४ महांड III ६३, १, ४७, ३७, ४१ ह० वं० ११,६५३.७ में यह कथा विश्वत है। हैहयों के साथ भागेव लोग भी जाकर उनके द्वारा सम्मानित हुए तथा उनको धन भी खूब मिला। हैहचों की पाँच मुख्य शाखायें हुई, जिनमें एक शार्थात भी थे। समय पर वाहरी धान्तों पर विजय के कारण हैहयों को घन की आवश्यकता विशेष हुई, किन्तु माँगने पर भी भागवीं ने अपने पास द्रव्याभाव चतलाकर कुछ न दिया। इमसे भागवों का हैहयों से विगाइ हो गया और समय पर हैहयों के साथ शायीत वंश भी पुनर्वार हतप्रभ होकर पहाड़ियों में मिल गया। हैहय राज्यात परा चा विकास कराज्य रहा है वा नामत वा परा रहें। पत्त का कथन यथास्थान होगा। यह रामचन्द्र से कुछ आगे पीछे का चटनाचक है। हैह्य इंश प्रतदेन, खतर्क और स्तार के प्रयत्नों से गिरा। इसमें भागव वंशी परशुराम और खीन और्य तथा दूमरे वंश के भरद्वाज के भी प्रयत्न हैह्यों के प्रतिकृत सम्मित्ति थे।

पुण्यक्रन खानर्त देश पर कितने दिन प्रतिष्ठित रहे सां पता नहीं, किन्तु रामचन्द्र से छुड़ ही पूर्ववाले मधु गादव (नं ३९) को हम वहीं का शासक पाते हैं। हरियंश में यह कुन्त राज्य कहा गया है। किसी सुर्येशी राजा खुवनाश्य का भाई हर्यश्य मधु का दानाद था। इन होनों भाइगों में यिगाड़ होने से खपनी पक्षी की सलाह से हर्यश्य इसके पिता मधु के यहाँ चले गए। सुर्येदंशी नरेशों में नं० ९ व २०, कं माम युवनाश्य ये, किन्तु वे गधु से बहुत पहले के थे। ये युवनाश्य कोई साधारण सूर्येवंशी नरेश समझ पढ़ते हैं। मधु ने जामाता हर्यय को खानर्त का राज्य दे दिया तथा पुत्र लवश्य को मधुपुरी (मधुरा) का राज्य दिया। इन्होंने खपने राज्य में खानर्तपुर दसाया। इस मान्त को खान करा कहते हैं। गधु छारा श्यापित यह सूर्येवंश शायद शायति ही हो और बन्होंने खपने दामाद का पुराना बंशाधिकार समझ कर

ही उसे यह राज्य दिया हो। यह सुर्यंवशी शर्यांति से प्रयक्ष भी हो सफता है। हयेश्व ने किसी यह, को क्यपना उत्तरक्षत्र बनाया। हिन्यंत्र में ये यह वयाति के पुत्र ही कहें गय हैं, यदापि भाग का मारी क्यांत्र होने से ये कोई दूसरे सुर्येवशी यह होंगे। जान पहता है कि अधुत्री हिन से ये कोई दूसरे सुर्येवशी यह होंगे। जान पहता है कि मधुत्री हिन से ये कोई दूसरे सुर्येवशी यह होंगे। यह के सन्तानों का वहत शीम वह प्रान्त छोड़ना नहीं समक पड़ता। उपर मधु के पीछे मार्गवां का भी है ह्यों में मिलना महीं होंक बैठता; क्योंकि इस घटना की कई पीड़ियों के पीछे परश्चारा का अक्स हुका। खतरब ह्येश चाहे शार्थात हों या न हों, शार्थांगें का है ह्यों में मिलना यह कीर मधु से पूर्वं की घटना बैठेगे।

## सूर्यवंशी, इरिश्चन्द्र वंश, उत्तर कोशल राज्य।

सुस्य सूर्यवंशी नं० २० सिन्छु द्वीप के समय कथवा पीछे क्यनरण्य वा जनके वेशियों का एक जीर सूर्यवंशी राज्य स्थापित हुन्ना। क्यनरण्य नं० २० थे। इस नं० ३५ मेथास्य की राजा पाते हैं। इनके सूर्यवंशी होने से राजस्थान पुरागों में क्यांध्या ही कहा गया है, यथि वस काल वहां दीर्घवाहु, रशु व्यादि का राज्य था। समक पड़वा है कि जीयास्य का राज्य काम्यकुटन के मिकट कहीं पर था।

सत्यमत, विश्वामित्र, देवराज और वशिष्ठ की कथा निम्न

पुरायों में हैं:

वायु ८८,७८,११६, हरिवंश १२,७१७, से १६,३ ५६ तक—विच्छु ३,१६,१४। त्रैवारुण राजा बड़ा वेद्य जीर प्रतापी हुआ। सरवायन ब्राह्मण में तिखा है कि सूर्यवंशी राजा त्रैवारुण एक बार अपने पुरोहित युप के साथ रवारोही होकर कहीं जा रहा था कि एक नवयुवक ब्राह्मण एक ने ने व्याचा। राज-वरा के बुदों ने निरिच्त किया कि इसका अपराधी पुरोहित ही या सो बुप ने उस बात्मण की विकित्सा करके उसे जाराम कर दिया पर अपने पद से भी स्वाग-पत्र दे दिया। इस पर राजा क्या सामा मंगकर उसके पैरों पर गिर पहा, तब पुरोहित में उसका अपराध एमा किया।

त्रैयारुण का पुत्र सत्यव्रत अपनाम त्रिशंकु युवराज था। इन्होंने

एक ब्राह्मण की नवविवाहिता स्त्री का श्रापहरण किया, चांडालों का साथ किया तथा कुल गुरु देवराज चशिष्ठ की धेनुका बच कर डाला। इन्हीं तीनों पापों के कारण ये त्रिशंक कहलाए श्रीर वशिष्ठ की सलाह से पिता द्वारा अधिकारच्युत किए गए। पिता के मरने पर भी त्रिशंकु को श्रिष्कार न मिला और वशिष्ठ ही राज्य चलाते गहे। श्रनन्तर द्वादश वार्षिक व्यकाल पड़ा और प्रजा की श्रद्धा इन पर शायद कम हुई, जिस पर इन्होंने स्लेच्छ दल रखकर प्रवस्य किया। विन्हीं राज-नीतिक फारणों से कान्यकुवन नरेश विश्वामित्र का बशिष्ट में विगाइ हुआ और म० भा० के अनुमार बशिष्ठ के सत्ताने शबर और स्लेच्छ-दल ने विश्वामित्री सेना को हराया। इस पर पुत्र को राज्य देकर विश्वामित्र तप करने लगे। वशिष्ठ ने इनका आतिथ्य तो अच्छा किया था, किन्तु शायद मामले में नाहीं कर दी। जंगल में त्रिशंकु ने मृगया द्वारा विश्वामित्र के कुटुस्य का पालन किया, जिस उपकार के उपलच में महर्षि ने भविष्य में नेक चलन रहने का वचन लेकर इन्हें पिछले पापों से मुक्त कर दिया और सिंहासन पर विठलाया। अब विशंक ने यह करना चाहा, किंतु वशिष्ठ ने यहा कराने में इनकार कर दिया जिस पर इन्होंने विश्वामित्र हारा यहा प्रारम्भ किया । कहते हैं कि त्रिशंह-कृत पापों के कारण देवताओं ने मख आग न महण किया जिस पर विश्वामित्र ने नए देवता बना देने की धमकी दी और तब देवताओं ने यिवश होकर माग स्वीकार किया । यह वर्णन दार्प्टान्तिक है । वशिष्ठ १०,००० विद्यार्थियों की पढ़ानेवाली कुलपति भी थे और उनके प्रभाव से त्रिशंकु के यह में शायद बाह्मण लोग नहीं आते थे, जिससे उसमें बृटि रही जाती थी, पर विश्वामित्र ने आस्म-प्रभाव से उसे पूर्ण किया। अब इस राज्य से वशिष्ठ की पुरोहिताई उठ गई और विश्वा-मित्र अपनी प्राचीन इच्छानुसार पुरोहित हुये। त्रिशंकु के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्र हुए जो बड़े ही रूप-

त्रिशंकु के पुत्र सुप्रसिद्ध सहाराजा हरिश्वन्द्र हुए जो बहे ही रूप-वान और युद्ध-प्रिय थे। इन्होंने सारे भारतवर्ष का विजय करके अश्व-मेच किया। आप बड़े ही प्रसिद्ध वानी थे। कहते हैं कि कोई याचक आपके दरवार से विमुख नहीं लौटा। वास्तव में वैवश्वत मनु और मान्याता के पीछे इस कुल में ऐसा प्रतापी श्रीर सुवशी राजा और

कोई नहीं हुआ या। सत्यिभियता और दानशीलता को अतः पर सीमा काड नहीं हुआ या। सत्यापयती खार दोनराशिता का खात पर सामा तक पहुँचाने के लिए हरिस्चन्द्र का नाम संसार में सदा खटल रहेगा। इन्होंने नोभपुर वयनाम हरिस्चन्द्र पर बसाया। हरिस्चन्द्र ने विश्वाम्य कर से पुरोहिताई में राजसूय करनी चाही, किन्तु बशिष्ठ ने उन्हें राजर्षि हो माना। यह खापत्ति शायद हरिस्चन्द्र ने भी मान ली। इस पर विश्वामित्र तप करने पुष्कर चले गये खोर बशिष्ठ किर पुरोहित हुए। हरिस्चन्द्र के बहुत काल पर्यन्त कोई पुत्र उत्सव न हुजा। खतः खापते प्रतिका की कि यदि मेरे पंत्र होगा तो प्रथम पुत्र को भी कहता पर बिलदान चढ़ा दूँगा। कुछ काल में इनके पुत्र उदान हुआ जिसका नाम रीहिताश्व पड़ा । राजा सत्यिप्रयता के कारण बितदान याले संकल्प से विमुख न हो सकता था एवं पुत्र-प्रेम वश उसे पूराभी न कर सकता था। कुछ सथाना होने पर राज-कुमार उक्त प्रतिज्ञा के विमोचनाथ देवराज वशिष्ठ की सलाह से जंगल को चला गया और थोड़े दिनों में लौट आकर उन्हीं के समकाने पर फिर वहीं वायस गया । इसी प्रकार सात बार गाजकुमार जंगत से घर आया और हर बार देवराज वशिष्ठ के हठ द्वारा वहीं वापसं किया गया । बाईम वर्ष पीछे हरिश्चन्द्र मांस युद्धि (जलीवर) रोग से पीड़ित हुआ और कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि यह संकरप छैदन का ही परिणास था। धन्त में रोहित की युक्त से यह स्थिर हुआ कि राजकुनार के स्थान में कोई ब्राह्मण शाक क शिवदान दिया जाय, पर बहुत र स्योजन पर भी कोई ब्राह्मण अपना युव बेचने को बस्तुन न हुआ। होते करते अजीगर्त भागीय नामक एक नेदर्षि ने अपना में मला जहका हुत: शेष १००० गीधों के बदले गेहित के हाथ बेच डाला। इसी गर्हित कर्म के कारण चनकी व्यक्षीगर्व (सर्वभक्षी) उपाधि हुई श्रीर उनके श्रसती नाम का श्रव कहीं पता भी नहीं लगता।

यह बालक विश्वाभित्र का भागिनेय या और उसे मार्ग में वे मिल गए। हुनारीप उनके पेरी पड़ा जिस पर उन्होंने उसे विर्जायी होने का ध्यारीर्वार्द दिया। अभागा बालक बोला कि मैं तो बिलहान दिए जाने के लिए वेचा गया हूँ जिस पर विश्वाभित्र ने खपना बचन पूरा करने के लिए खपने पचास पुत्रों को आज्ञा ही कि उन में से एक उसके बदले बिलदान हो जावे, पर कोई भी इस पर राजी न हुआ, जिससे कुद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्हें देश निकाला का दण्ड देशर व्यार्ट्यसम्बद्धा महीत देश की सीमा पर बसने को विवश किया। तब ये वेचारे दण्डकारण्य में जा बसे। वहाँ इनकी शवर, पुलिन्द आदि जातियाँ थिर हुई, अर्थान ये लोग जाय्यों से पृथक् हो गये।

जब पुंचों ने शुन:रीप को बचाने से इनकार किया तय विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के यक्ष में प्रधारे । ख्यास्य खिंगरस की भ्रधानता में यह यझ हो रहा था। शायद बदनामी सं वचन की वशिष्ठ प्रधान न वने हों। वहाँ इस ब्राह्मण कुमार का यज्ञ स्तूप में वाँधने पर कोई राजी न हुचा जिससे सौ गोव और लेकर अजीगर्त ही ने उसे बाँघा। अनन्तर काई उसकी बिल करने पर मां तैयार न हुआ। अन्त में अजीगते ने २०० गीवें और लेकर पुत्र के सारने का भी काम अरगीकार किया, किन्दु विश्वासित्र के प्रभाव से सभों ने बिना चलि के ही यज्ञ की पूर्णता मान ली और शुनःशेष बच गया। अब इसने अजीगर्त की पिता मानने से इनकार किया द्यांगा और तभी से यह 'विश्वामित्र का पुत्र माना जाने लगा। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणः तथा कई पुरासों में वर्णित है। नर बलि का कोई ब्दाहरणः शाचीन भारत में नहीं मिलता, केवन यही एक उदाहरण उसके प्रयत्न का लिखा है। शतपथ बाह्मण में आया है कि नरवित कभी नहीं होती थी, केवल मनुष्य का पुरला चलिदान में चढ़ाया जाता था। शुनःशेष के बिल दिये जाने में लोगों की भारी अश्रद्धा से इस कथन को पुष्टि मिलती है। कहते हैं कि इस यह के पीछे हरिश्चन्द्र रोग सुक्त हुए खोर रोहिताश्व राजधानी में विराजे 1

बचन पालन का इतना उत्कट उदाहरण दिखलाने के पीछें
महाराज हरिश्चन्द्र को अपने सत्यपालन पर आहंकार हो गया।
ज्वारता और सस्यपित्रता इनके पुत्तीत जीवन में थोंही परत प्रजुरता
से मिली हुई थी, अतः त्राजा का आधिमान और भी दिनो दिन
बहुता ही गया, यहाँ तक कि आपके साधारण ज्यबहार में पृष्टता
और पूर्व की मात्रार्थे बिशोप हो गई अथन आप माहाणों, ऋषियों
एवं मविष्य-मापियों का भी अपमान करने लगे। नरविष् करने की

तम्परता से इनकी लोक में कुळ पहले ही से व्यक्तिर्ति फैल जुकी होगी, सो उपबुक्त कारएगें से लोगों को इनके प्रति जीर गी अश्रक्ष और अब कहता पैदा होने लगी महर्षि विश्वािमत्र झुक्त रहेता पैदा होने लगी महर्षि विश्वािमत्र झुन्दरोव के कारण इनसे रूप थे ही, सो इनकी द्वेंगिक से तम व्यक्तिया। विश्वािमत्र परीका लेने को खा हो गहे थे कि राजा ने देववरा पेसा स्वस्त देखा कि व्यवसा राज्य वन्हें दास दे दिया है। स्वप्न में दिव हुए राज्य को की किर प्रहस्ण करने की इच्छान करके इन्होंने प्रतिक्र मह महीता के नाम पर राज्य का स्वस्त दिया किया। इसी वीच में विश्व को की किर प्रहस्ण करने की इच्छान करके इन्होंने प्रति में विश्व जीर साज्य की स्वस्त हिया। इसी वीच में विश्व को की किया जीर साज्य की इच्छा से राज्य-भार जावन हाथ में विश्व जीर साज्य की साज्य हिराचन्द्र से नाशाि जी में जाकर बहु ईसी, पुत्र जीर स्वरं जावने की येच कर वह च्छा खुकाया। इनकी राज्य इहत की जुजी वस्तुल करने का काम मिला।

थीं है दिनों में इनका पुत्र राहिताश्य सर्पस्य से मुर्जित हो गया और सुत समक्त कर इनकी रानी उसे शवागार से गई। यहाँ पर कर में कुछ न मिलता देख इन्होंने अपने पुत्र का ककत कर रसक्त सेता पाहा। यह दशा विश्वामित्र से भी न देखी गई। वे इरिश्यम्य का राह्य वास्तव में नहीं चाहते थे यरन् राजा को सर्पाप्प करता मात्र उत्तक को स्थाप्प के नहीं चाहते थे यरन् राजा को सर्पाप्प कर करता मात्र जनके अभीस्ट था। जब इस कही आँच में भी राजा का सर्पा हरिश्यम्य को स्थाप्प को राज्य इरिश्यम्य को स्थाप विश्वामित्र ने हार मात्र कर अपोध्या का राज्य हरिश्यम्य को स्थाप विश्वामित्र ने द्वार कथा समय रिहिताश्य की सुद्धां भीर हो गई को स्थाप कर हरिश्यम्य ने स्थाप को राज्य वास्ता हम स्थाप के स्थाप वास्ता ने स्थापित्र के सहरा कर हरिश्यम्य ने स्थाप को स्थाप कर सामाय। इस कुछ जीव में पूरे करने के कारण राजा का यश किर हो जोव में पूरे करने के कारण राजा का यश किर हो जोव स्थाप राजा का स्थाप कर स्थाप स्थाप को स्थाप वास्त की साम कर स्थाप साम कर सिया में पूरे विश्वास के स्थाप साम कर स्थाप होने जाते के साम कर सेता जाते हो। यदापि पराक्रम तथा कि साम न थे

तथापि चरित्र गौरव के कारण आपका महत्व उनसे बहुत बृद् गया। ' संस्कृत के 'चंडकौशिक' नाटक में इस कथा का सविस्तार वर्णन है। यह चरहकौशिक वाली कथा देवी भागवत, कन्द पुराण श्रादि में ष्यांड तथा श्राविश्वत है। यह निश्चित रूप से किसी मान्य पुराण में नहीं है।

राहितास्य ने रोहतास गढ़ यसाया। इनके पुत्र हरित उपनाम चन्य ने चन्यापुरी (वर्तमान भागअपुर) यसायो, ऐमा कही-कही कथित है, किन्तु खानव चन्य द्वारा उसके यसाये जाने का पोराणिक विषरण खिरक मान्य है क्योंकि वहीं उसी वंश का राज्य था। चन्य पुत्र चु उपनाम सुदेव एक अच्छा शासक था। चंचु पुत्र विजयनिन्द चीर पुरुष था। जैन पंडित हेमचन्द्र ने इन्हें प्राचीन भारत के देन महापुरुषों में सं एक माना है। इसके पीछे इस वंश का विषरण खपान है। पुराणों में विजयनिन्त सुख्य शासा में रख दिये गये हैं, किन्तु इस वंश के खला माने जाने से इसका पीछे का हाल खप्राप्त हो। शायद सगर इन्हीं के वंशधर हों।

## सूर्ववंशी सगर वंश, मध्य भारत में कोई स्थान।

मुख्य सूर्यवंशी शाखा वाले (तं० २८) दशरथ के समय में या चससे छुड़ इघर उधर शाय: मध्य प्रदेश में या चससे छुड़ उत्तर (तं० २८) वाहू नामक एक सूर्यवंशी राजा हुए। सन्भवतः ये हरिश्चन्द्र के बंशघर हों। पुराणों में ऐसा लिखा भी है। इस काल तं० ३६ हैहय नरेश तालजंव ने म्लेच्छ सेना चना कर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसमें ख्रयोध्या नरेश पर तो खाक्रमण न हुखा, किन्दु काशी, पौरव, तथा काम्यकुठज राज्य निरें। इन्हों के साथ बाहु का भी राज्य निर गा ख्रीर वे ख्रीन खीव क्षात्रम में में हदने लेंगे। यहाँ पर यादवी राजी से सगर नामक उनका प्रतापी पुत्र खरवज हुखा। श्रह का शंशीर पात वसी आक्रम में हुखा। ख्रीन ख्रीवे का सगर से सम्बन्ध ना सरह १२,४०, तथा पद्य V ८,१४४ में कथित है। मतर द्वारा हैह्यों का जीता जाना निम्म ख्राधारों पर ख्रालंबत है। प्रह्माण्ड सार हैह्यों का जीता जाना निम्म ख्राधारों पर ख्रालंबत है। प्रह्माण्ड सार के अन्य विवरण भी हैं।

व्यग्नि और्व-ऋषि शरणागतवस्तत होने के व्यतिरिक्त हैहयों के वंश-परम्परागत शत्रु भी थे। श्रतएव उन्होंने सगर का पालन-पोपण किया और उसको अच्छी शिचा दी। अनन्तर सगर के युवक हाने पर श्रीर्च ने यत्र करके उसे एक भारी सेना का स्वामी बनाया । सगर स्वयं भी अच्छा प्रवन्धकर्ता एवं शुर् था। हैहर वीतिहोत्र को काशी-नरंग प्रतर्भ पराजित कर ही चुके थे। चनके वंशायर व्यनस्त, हुज्ये कौर सुपतीक थे। इस वंशा की एक और शासा तालजंघ के पीझे स्थापित हुई थी। सगर ने इन रोनों हैहय शासाओं को युद्ध में नष्ट करके व्यवना विशाल राज्य स्थापित किया। यह समय राम से कुछ ही पीछे का है। इस प्रकार सर्गर ने अपने पिता के रात्र आये की पराजित करके चरा फैलाया। इनका विवाह वैदर्भी केशिनी स ध्यरवरीध करने में सगर के इन बीर पुत्रों ने ऋषिधर्पण का पातक कर हाला, अर्थात् कविल ऋषि के आश्रम में यहारद देखकर उन्हीं को घोड़े का चोर माना और भारी उपद्रव मचाया। यह देख ऋपि ने उन्हें अपने कोधानल में भस्म कर दिया। यह सेन-वध किस प्रकार हुआ सी पुरायों में अमत प्रकार से कथित नहीं है। ऋषिधर्पण के कारण इन सैनिकों की मरने पर भी भारी व्यवकीर्ति हुई। सगरात्मव असमंत्रस एक बपद्रवी बालक था। खेलते खेलते एक बार उसने प्रजा के छछ बालकों को नदी में हुबी दिया। इस पर न्यायप्रिय सगर ने उसे पदच्यत करके देश निकाले का दंख दिया था। अत्र उसी के पुत्र अंशुमान में कपिलाश्रम में जाकर ऋषि को अपने पितामह की श्रीर से सन्तुष्ट किया तथा सैनिकों के सुगति की मी प्रार्थना की। सर्व सन्मति से यह स्थिर हुआ कि प्रावश्चित्तार्थ सगरवंशी पृथ्वी पर गंगाजी के ताने का प्रवस्य करें। इस वर्णन से समक पहता है कि गंगाजी से कोई भारी नहर खादवाकर कहीं लाने का प्रवन्य हुआ होगा। व्यंशुमान्, तत्पुत्र दिलीप व्योर पीत्र मर्गारथ तक ने वरावर तीन पुरतों तक इस प्रयत्न को जारी स्वस्ता और तब जाकर राडा

भगोरथ इस ह्युभ कार्य्य में सफल-मनोरथ हुये। श्रंह्यमान् राजिं यहे गये हैं। दिलीप का राजत्वकाल छोटा ही था। गंगावतरण से महस्कार्य के साधन करने से भगीरथ का बहुत यहा यरा हुआ।

महाराजा भगोरथ ने राजस्य और अश्वमैष यद्य किये। इमसे जान पहता है कि आपने भी भारताय राजमंडल की इन गर्झों के साधन में पराजित किया होगा। भगीरय के पीछे इस घंश का पता नहीं है। इसला पर्योग चाल्मीकीय रामायण में भी है। महाभारत शानित पर्ये में आया है कि सगर पहले वालजंच से हारे और फिर राज्ञ को जीत कर अश्वमेष कर्ता सम्राट हुये।

## सर्पवंशी, दक्षिण कोशल वंश।

खर्वांग दिलीप के पुत्र महाराजा दीवेबाहु बाले समय के व्यास पास हम दिश् ए काशल में सूर्यवंशी अयुतायुस को शासक पाते हैं। प्रधान ने कई पुराखों में खोज करके इन्हीं का नाम भगस्वर लिखा है। उनके पुत्र ऋतुपर्ण प्रसिद्ध नियधनाथ नत के मित्र थे। नत से अस्य ज्ञान लेकर आपने एन्हें संख्या शाख बतलाया । वही समय विदर्भनाथ (नं० ३४) भीमरथ याद्व का था। नल उत्तर पांचाल नरेश (नं० ३६) मुद्गत के श्वपुर एव चनके पिता भूम्यश्व (नं० ३५) के समधी थे। भीमरथ नल के रवसुर थे। इन्हीं सम्बन्धों से नल के आधार पर ऋतुपर्या का समय हट होता है ( श्राधारों का कथन ऋग्वेद X १०२, २, इन्द्र सेना मुद्गलानी ने अपने पति मुद्गल का रथ युद्ध में हाँका। म॰ भा॰ III ५७,४६, नल की कन्या इन्द्र सेना मुद्गल की परना थी। म॰ भा॰ चनपर्व में नल की कथा है, तथा उनसे ऋतुर्पण, भीमरथ आदि से सम्बन्ध कथित है)। ऋतुपर्ण के पात्र सुदास तथा प्रपीत कल्मापपाद थे। महाभारत में लिखा है कि राज्ञसों के साथ ये नर-भन्नी हो गए थे। वशिष्ठ इनके पुराहित थे। विश्वामित्र के भड़काने से इन्होंने वशिष्ठ पुत्र शक्ति को ला डाला, सथा उनके ९९ भाई भी मार कर खाये। इधर खटनेव पर वेदाधे अनुक्रमणी तथा बुहरेवता में इन पुत्रों का विश्वामित्र के कहने से पांचाल सुवास या सौदासों द्वारा मारा जाना लिखा है। जान पहला है कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रयक्तों से हरिश्चन्द्र की पुरोहिलाई में खलग हुए और पीक्षे किन्हां कारणों से वशिष्ठ उत्तर पांचाल तरेश सुदास के पुरोहिल हुये, तब अपना वदला चुकाने को इन्हों (विश्वामित्र) ने सुदास के पुरोहिल होकर पशिष्ठ के इक्ष पुरों का वग करवाया । सम्भवतः वशिष्ठ का सुदास से श्रीहिल हो गया हो। अत्तर सुदास की श्रीह ने दिख्या की श्रीह ने श

(३९) कल्मायपाद 

...सर्व कसँग... खनरण्य... निष्म... खनमिन्न(४३)
दिख्य फाराल राज्य का विस्तार चीथे खण्याय में विया जा खुका
है। प्रधान महाराय ने जिखा है कि निष्म , विवर्ध, रिष्ठिय फीराल,
चेदि और दशार्थ रियासतों की हुई थी।
पाज युधिटिंडर के यहार्थ सहदेश ने विस्में भीष्मक तथा रिख्य के हाल में सहदेश ने विस्में भीष्मक तथा रिख्य के हिले हैं।
हों हों हों हो होया। जसमक ने पीरवेडस्थ असावा। चीछ काल में अस्मकों की राजधानी यही पोतन थी। मूलक ने अपने नाम पर मूलक नगर बसाया। चीतन के पीछे यही अस्मकों की राजधानी हुई। इन खितम कथांने के खायर खादिम किलकाल वाले खथ्याय में हैं।

इरियचन्द्रं, सगर तथा दक्षिण कोशल वंशों पर विचार । पुरालों के अनुसार चल कर पार्जिटर महाशय ने हरिश्चन्द्र को

पुरागा कं अनुसार चल कर पार्निटर महाराय ने हरिश्चन्द्र की वैवस्वत मनु का ३३वां वंशाधर माना है, सगर को ४०वां, सगरवशी भगीरथ को चौवालीसवां, कल्मापपाद को ५२वाँ, मूलक को ५५वां. तथा राम को ६३ वां। इस प्रकार थे राम के सीधे पूर्व पुरुष हो जाते हैं और इनके समयों में राम से भागी अन्तर पड़ता है। इधर उनके श्रमुसार उत्तर पांचाल नरेश सुदास मनु से केवल ४३वीं पीढ़ी पर पड़ते हैं। पुराणों के ही कथन मिलाने से इन्हीं सुदास के सगे पितामह सु जय की दो पुत्रियाँ राम के समकालीन सारवन्त यादव के पौत्र भजमान को ब्याही थीं ( याद्व वंशावली देखिए)। राम के मित्र श्रालक के पितामह प्रतर्दन ने चीतिहोत्र हैयय की जीता तथा सगर ने बीतिहोत्र के पौत्र और प्रपौत्र को (काशी और सगर के वर्णन में देखिए)। यही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के विता तृशंकु की यहा कराते, स्वयं हरिश्चन्द्र के यहा से शुनःशेष की बचाते और ऋग्वेद में सुबास का यश गाते तथा राम की अस्त्र विद्या सिखलाते हैं। ऊपर अनेक प्रसंगों में इस विषय पर अनेकानेक अन्य कारण भी दिए गये हैं। अतएव इन तीन सुर्यवंशी कुटुम्बों का, बत्तर कीशल की वंशावली में मिलाना पौराणिक कथनों का तारतन्य विलक्ष्त विगाइता है। समक पहता है कि गुप्तकालीन पौराणिक संम्पादकों के ज्ञानाभाव से सूर्य की वंशावली बढ़ गई है।

# सूर्यवंशी मैथिल शाखा

शातपथ शाह्यण में किखा है कि रावी नथी के किनारे से चल कर माथद नामक राजपि अपने पुराहित रहूनण की सलाह से राप्ती नदी के पूर्व मिथिता शान्त में स्थापित हुए । उस काल राजधानी जयत हुई (बायु ८९, ९,२,६, शहायद ।।। ६, ९,१,६)। इघर पुराणों के अनुसार इस्वाक के पुत्र निमि ने ऐसा किया। इन्हों निमि के पुत्र मिथि थे। इनका नाम माथव से मिलता है। सम्मल है कि मिथिता शान्त गाथव के नाम पर बना हो, अथवा मिथि के। यह भी हो सकता है कि माथव नाम शाकृत में मिथि के काएण निकला हो। इसर विदेह के सूर्यवंश से १२ नाम झूट भी रहे हैं। इनको जोड़े विना राजा द्वारय और सीरचवज जनक की समकालीनता नहीं निलती। समफ पढ़ता है कि सम्भववः मिथिता में पहले नाथवं का नगर शासक

रहा हो और दस बारह पुश्तों के पीछे निमि और मिशि ने वहाँ सूर्यवंशी राज्य जमाया हो। राजा निमि यहा करने लगे। इसमें पुरोहिताई के सम्बन्ध में किसी बशिष्ठ से लड़ाई हो गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को शरीर त्याग का शाप दिया । अयोजन यह निकता कि दोनों ने इन्द्र युद्ध में एक दूसरे का बध कर डाला। मिथि ने मिथिलापुरी वसाई । इसके पीक्षे सीरध्वज के समय सफ इस यंश में कोई मुख्यता नहीं कथित है। सीरध्वज ने सांकार्य राज्य को जीत कर अपने भाई कुश्ध्वज को यहां का राजा दनाया । सांकाश्य और मैथिलवशों के कथन रामायण वालकाण्ड में हैं ( ५० यां अध्याय )। कुराध्यन का राज्य सांकाश्य में चार पीढ़ी चला। इस बंश में श्रांडिक्य ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा पुराणों में आया है। मितध्वज के पुत्र लाण्डिक्य से कुतध्वज के पुत्र केशिध्वज का युद्ध हुआ और फिर ज्ञान चर्चा हुई ( भागवत IX १३, २१ )। भागवत के अनुसार सीरध्यन का मुख्यवंश युधिष्ठिर काल तक चलता गया। जी जनक बृहदारण्यकोपनियत् में सम्राट और याज्ञवल्यय के शिष्य तथा ब्रह्मज्ञानी कहे गए हैं, वे युधिष्टर के बहुत पीछे के हैं। उनका कथन यथा स्थान होगा। सीरम्बल का कुछ विवरण १३वें अध्याय में भी आवेगा । आप राम के श्वसर थे।

## सूर्यवंश, वैशासी शाखा ।

मतु वैवश्वत के पुत्र नामानेविष्ठ ने एक वैश्वा की में विषाह किया, जिससे इस वंश की संद्वा चित्रय वेश्व की है. जैसे पैरव मरत के ब्राह्मण इस वंश की सद्द्वाज के कारण इस वंश की ब्रह्म दिनों वक महत्त्वाज संद्वा के कारण इस वंश की ब्रह्म दिनों वक महत्त्वाज्ञय संद्वा रही। इसी प्रकार पह्नव और वाकाटक नरंश महत्त्वा यही, वाच होगए, सो इनडी संद्वा यहुन फाल तक ब्रह्म दिन्य वो, वे सुत्र ये प्रविष्ठ कोर रहे अनत में चित्रय ही, किन्तु इह दिनों नक दूमरो जादि के सी विचार दनमें क्या यहा। नामानेविष्ठ कारों के उत्तर पूर्व विर्मे जाति के सी विचार दनमें क्या यहा। नामानेविष्ठ कारों के उत्तर पूर्व विर्मे अपने में स्वाप्त हुए। नामों के सान्य से ख्योच्या शास्त्रा वर्षे के सिक से के सिक के सी विचार सम्बन्धी कथा नामानेविष्ठ वालों से निक से के विचार कर सामानेविष्ठ वालों से निक से के विचार कर सी विचार सम्बन्धी कथा नामानेविष्ठ वालों से निक से के विचार कर सी विचार सामानेविष्ठ वालों से निक से के विचार सिक से के विचार सी विचार स

इन दोनों के विषय में वैश्या से विवाह के कथन हैं, जो सम्भवन: एक ही के विषय में लागू हों। नाभानेदिष्ठ (नं०२) से खनीनेज (नं ११) वक कोई विशिष्ट घटना नहीं है। इनके पुत्र करन्यम पर कई राजाओं ने असफल चढ़ाई को । इन्होंने विदिशापित को हराया, तथा इनके पुत्र अवीक्ति का उन्हीं विदिशा वालां से युद्ध हुआ। अबोद्धित के पुत्र महत्त बड़े प्रनापी सम्राट् हुए। छापका नं १४ था। महत्त ने हिमालय में सीने की खान पाकर भारी यह किया। जो धन बच रहा, उसे आपने वहीं गाइ दिया। उसी को पाकर द्वापर में पीरव युधिष्टिर ने यज्ञ किया। महत्त ने ब्रहस्पति के भाई सम्बर्त के द्वारा यह कराया था। यह कथा अश्वमेय पर्व महाभारत में लिखी है और द्रांण पर्व में आया है कि युधिष्ठिर के पूर्ववर्ती १६ मुख्य भारतीयों में महत्त भी थे। तुवेश वंशी (नः २२ ) महत्त के विषय में भी संवर्त द्वारा यहा होना पुराणों में लिखा है। दोनों सम्राट भी लिखे हैं। सन्भवतः एक ही नाम के कारण दोनों के चरित्र एक ही में कह दिए गये हों। तीर्बश मरुत्त का समय भी संवर्त ऋषि से मिलता है, तथा वंशाल गरुत का नहीं गिलता। इससे यह और साम्राध्य के वर्णन वैशाल महत्त के विषय में ठीक नहीं समम पड़ते । इस वंश के २६ वें नरेश विशाल ने विशालपुरी वसाई, जा इस रियासत की राजधानी हुई। काशी नरेश ( नं० ३५) हुर्यस्य के समय में हैहय तालजंध ने काशो जीती। उस काल के निकट प्रमित धान्तिम वैशाल नरेश थे। शायद इनका राज्य हैहयों ने छीना हो। विशाल और वैशाली के कथन निस्न आधारों में प्राप्त हैं। बायु ८६, १५, १७, विष्णु IV १, १८, रामायण I ४७, १२ भागवत IX २, ३३, महााएड ।।। ६, १, १२।

## सम्मिलित विवरण ।

मञ्ज वैवस्वत के समय कई सूर्यवशी रिपासते स्थापित हुई । उत्तर कोराल, शर्यात, हरिश्चन्द्र, सगर, दिल्ला काशल, विशाल तथा निधिलायाली इन सात रियासतों का ऊपर हुद्ध विशेष विवरण हो चुका है, तथा दिल्ला में रावण का भी वर्णन व्यागया है। यह इति हास बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, हरिबंश, विष्णु पुराण, श्री भागवन छादि के आधार पर लिखा गया है। जहाँ वैदिक साहित्य का सहारा लिया गया है, वहाँ मुख्य रूप से ऐसा कह दिया गया है। वपर्युक्त क्यायें प्राय: सभी पुराणों में आई हैं और उनके हवाले हम हैते भी आये हैं। पौराणिक क्याय बहुतों को हात हैं तथा आगे एक स्थान पर भी वनके हवाले १२ वें अध्याय में दे दिए जायों। अब इन सुर्येव्यों के विषय में वैदिक तथा अन्य प्रश्यों में प्या विशेष कथा हैं, सो भी यहाँ कहा जाता है। इस निम्न कथन में हमें राधयीवरी से विशेष सहायश मिली हैं।

च्छायेद, ४, २०, १८, सरयू नदी के निकट व्यार्थ वस्ती वतताता है। काशक प्रायः व्यवध प्रान्त है। विदेह में पहले दलदल था। माधव ने उसे देश बनाया। काशक के उत्तर हिमालय है, पूर्व सदागीर, दिवा गयिदका (सई नदी) कीर पिछल पांचाल देश। शाक्य काशक में थे (क्षुत्तनिपात)। अयोध्या साकेत कीर आवसी राहर थे। विदेह के प्राप्त पांचा क्या धाकत दोनों थे। आयस्ती रात्ती के निकट सहेत माहेत है। शानपथ आकाण में कोशल राव्य हुठ पांचाल के पीछे किन्तु विदेह के पूर्व महत्ता गुक्त है। इस्ताकु वंश के राज विशाला या वैशाला (सामु पु०८९, ३) तथा हिसाला (सामु पु०८९, ३) तथा हिसाला (सामु पु०८९, ३) तथा हिसाला (सामु पु०८९, ३)

स्टरवेद के स्टिपियों में मत्तु वैवस्वत, रावस्ति, असदस्यु, अन्यदीप श्रीर मान्यात थे। ऋग्वेद X ६०,४ में इत्त्वाकु हैं। अव्ययवेद XIV ३९, ९, में वे या कोई दत्त्वाकु हैं। सान्यात योवनास्य गोपय माक्सरा I २, १०, में हैं। पुरुष्टरम के कथन ऋग्वेद में यहुत हैं, जैसा कि वैदिक अध्याओं में का जुका है।

ऋग्वेद I ८६,७,४I २०,१० शतथब आ० XIII ५,४० में धे ऐस्वाकु हैं। असदग्रु (ऋग्वेद IV ५८,६, VII १९,३) पुरुद्धस्य के पुत्र थे। इनका भी वर्षात ख्रायेद में बहुत है, जैसा कि ऊपर वैदिक खण्याओं में खाया है। मैंगारुप, ऋग्वेद V २० पंचविशा ला० XIII ६,१२, ऐस्वाकु थे। मित्रांकु, वैसिरीय ज० I १०,१, हरिश्चन्द्र, ऐतरेय ब्राह्मण VII ६३,१६ श्रीर रीहित, ऐतरेय ब्राह्मण VII १४, एंस्वाकु थे। मगीरथ (जीमनीय

उपन्नाह्मण IV २, १२) ऐस्त्राकु थे । ऋग्वेद X ६०२ में वे भाजेरथ थे । अस्वरीप ऋग्वेद : १००,१७, ऋतुपर्ण, बोघायन धौतसूत्र XX १२, दशरथ (ऋग्वेद, I १२६,४) श्रीर राम (ऋग्वेद X ९३,१४) में सशक्त पुरुप हैं। दोनों अयोध्या मे अमम्बद्ध हैं। दशस्य जातक में दशस्य श्रीर राम चाराणसी नरेश हैं, तथा राम के कथन हैं, किन्तु यह नहीं आया है कि ने कोशलेश या रावणारि थे। राम यहाकर्ता हैं और इन्द्र भी कई बार राम कहे गए हैं। जसदस्यु ऋग्वेद IV ३८,१, Vii १९,३, ऋतुर्पण शकीत नरेश, शुद्धोदन कविलवस्तु के तथा प्रसेनिश्वत श्रायसी के विविध देशों के राजा थे। पुक्कुतम, त्रसद्स्यु, हरिश्चन्द्र, रोहित ऋतुर्पण आदि रामायण की अयाध्यावाली वशावली में नहीं हैं, तथा वैदिक साहिश्य कहता है कि इनमें से कई उत्तर कीशल से बाहर अन्य

देशों के शासक थे (राय चौधरी)।

कोशल और मिथिला के बीच सदानीर (राष्ती) नदी थी। मिथिला के कथन जातकों तथा पुराखों में हैं। वर्तमान जनकपुर नैपाल में है। वैदिक वालिका, नवं ४३६, में नमीसाध्य मैथिल राजा हैं। शतवथ बाह्मण में विदेह राज्य विदेध साथव द्वारा खादित है। प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ संजुशी मूल करूप में दशारथ छोर दारारथी राम के नाम प्राचीन महीया में हैं।

उपराक्त वर्णन से प्रकट है कि स्येवंश में ७ मुख्य राज्य स्थापित हुए, तथा एक घाष्टे एवं तीन सीचुम्न राज्य वने । मुख्य कथन मध्य-देश वाले राज्यों के हुए । इतर कथाओं के सम्बन्ध में दक्तिण कीशल का भी विवरण का गया है। सूर्यवंशी नरेशों में इस काल मुख्यता निम्नी की है:-मनु, इहवाकु, पुरंजय, मान्यात्, असदस्यु ( इनकी ऋग्वेद में भी भारी प्रशंसा है ), एक, नाभाग, अम्बरीप, दिलीप, रघु, छाज, दश रथ, राम, ( मुख्य शास्त्रा के ), इरिश्चन्द्र, रोहित, सगर, भगीरथ, ऋतुपर्ण, कल्मापपाद, अश्मक, मूलक, अनुरस्य, निमि, मिथि, सीर-ध्वज, नामानेदिष्ठ, करन्धम, अवीचित, महत्त, विशाल, शर्याति, श्रीर यह । इनमें बहुत प्रसिद्ध मनु, इद्दवाकु, मान्धारु, त्रसदस्यु, दरारथ, राम, हरिस्चन्द्र, सगर, भगीरथ श्रीर सीरध्वज थे। इन लोगी ने उत्तरी मारतवर्ष में सासा ग्रमात फैलाया, तथा द्तिगा कोशल

राज्य स्थापित किया, और लङ्का को भी जीत कर रावण द्वारा आर्य सभ्यता पर जो प्रचंड आघात हो रहे थे, चन्हें शान्त किया । रामचन्द्र इन सब में उत्तम थे। इनके बराबर इस काल तक कोई भारतीय न हुआ था। दशरथ ने तिभिध्वज शम्बर के जीतने में दिवोदास की सहायता की, तथा सुदास ने वर्चिन को जीता । शम्बर, वर्चिन श्रीर रावण के पराभव से अनावें का तत्कालीन वस चूर्ण हो गया। सुदास ने श्रनार्य भेद को भी हराया । दिवोदास श्रीर सदास पौर**ष** नरेश थे, जिनके कथन आगे आयेंगे। रावण को इन्द्रिय कोलपता फे कारण उनका अपने साड़ू तिमिध्वज शम्यर से थिगाइ हो गया, जिससे जब शम्बर दिवोदास और दशरथ द्वारा मारा जा रहा था, तथ रावण ने उसकी सहायता न की। फल यह हुआ कि पीछे वह भी जैचन्द के समान गारा गया। नमें ऋध्याय में (नं•२१) रावण का वंश विवरण द्या गया है। वहाँ वंश के हिसाय से उनका ( नं० ३५ ) बैठता है। रावण के द्वारा दक्तिण कोशत नरेश ष्यनरख्य ( सं० ४१ ) का भारा जाना रामायख में है ; तथा, राम (नं० ३९) द्वारा रावण का निधन है। इससे समक पड़ता है कि षैशाली का वंश (न० ३५) मुख्य सूर्यवश के (नं० ३९) के निकट पड़ता है। इस प्रकार रावण की वंशावली से भी उत्तर और दक्षिण कोशल की बंशाविलयों का समर्थन होता है। रावण का वंश नम्बर इछ ऊँचा होने का यह भी कारण है कि बस शाखा में सभी पूर्व प्रहर्षों के नाम हैं. राज्यों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भाइयों आदि के नहीं।

# ग्यारहवां ऋघ्याय

# मृतु-रामचन्द्रकाल (त्रेतापुग) । १६०० से १२५० बी॰ सी०

पौरव चंदा ( पौरवों की कथा मुख्यतया महाभारत में हैं ) मुख्य शाला हस्तिनापुर की ।

शत प्रध्याय में बहा जा चुका है कि मनु के साथ बुध भी भारत में आकर प्रतिष्ठानपुर प्रयाग के निकट स्थापित हुए। आप चन्द्रासमज थे। इन्हीं से प्रसिद्ध चन्द्रयंश चला। मनु पुत्री इला नुध को व्याही थी। इन्हीं दोनों का पुत्र परम रूपवान प्रसिद्ध राज्य पुरुरवस हुआ। कहते हैं कि पुरूरवस ने १३ या १४ द्वीपों पर अधिकार जमाया। उस

काल किसी दूर देशाध राज्य को भी द्वीप कह देते थे।

राजा प्रकरवस ने ब्राह्मणों में वैर कर के ( म० भा० के अनुसार ) उनका धन छोन लिया। इस के पीछे समय पर चन्द्रवंशियों का मुख्य राज्य इनके पीत्र नहुप की मिला । नहुप ने प्राय: समस्त भारत की जीत कर सम्राट् की उपाधि पाई। जापने एक भारी यज्ञ किया, किन्तु राज्य सन्बन्धी वातों में इतनी कड़ाई रक्खी कि ऋषियों तक से कर तिया। मध्य एशिया से नाटक खेलने का प्रचार छापने भारत में भी बहाया या स्थापित किया । इस काल शायद मध्य एशिया के सम्राट् इन्द्र के यहाँ राश्य क्रान्ति का समय व्याया। यूत्र नामक केर्ड ब्राह्मण कुमार इन्द्र का घोर विरोधी हो पड़ा। इन्द्र ने छल से उसका बध किया। इस बाह्यण हिंसा से उसकी इतनी अपकीतिं हुई कि उन्हें राज्य छोड़ कर निकल जाना पड़ा । वेद में बुत्र वध का कथन दाण्टीन्तिक है। वहाँ विजली द्वारा बादलों से पानी निकलने का प्रयोजन आ जाता है। यह भी लिखा है कि यूत्र की मार कर इन्द्र भयातुर ही कर भागे। यह देख इन्द्र के सरदारों ने एक यत से महाराजा नहुष की

इन्द्रासन पर निठलाया । इन्द्र का बड़ा पर पाकर सम्राट् नहुए मदीनगत हो गये। इन्हों ने इन्द्रास्थी साची से विवाह करने की ठानी । पहले तो वे इनकार करती रहीं किन्तु पीखे से कहने लगीं कि उनके पित की दुर्दशा करनेवाले महास्थों का यदि नहुए मान महिंत करें तो ये (शर्चा) उनके साथ विवाह करता स्वीकार करेंगी । नहुए मारत में भी ग्रापियों तक से कर बसूल करते थे सा इस बात की इन्होंने सहर्ष मान लिया और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रापियों का ज्यापनी सवारी की पालकों में जोत कर जाप राची के महल की और प्रश्थित हुए। नहुए की इस फाटयेवाही से इन्द्र के सारे सरदार उनसे ज्यसम्ब्र हो गए। माहा यों ने नहुए का तस्काल विवास की श्रीर राज्यच्युत इन्द्र फिर से सुलाये जाकर गही पर विठलाये गये।

नहुप के ड्येष्ठ पुत्र यति बाह्मण हो गये ( म० भा०, ह० वं० ३०, १६०९; बायु पु० ९३, १४) खोर दूसरे पुत्र प्रसिद्ध महाराजा ययाति सम्राद् हुये। ये नहुप के पुत्र और बड़े भारी धर्मारमा थे। वेदों में पुरुरवा, नहुप, बयाति और इनके पाँचों पुत्रों के नाम बहुत बार आये हैं। महाराजा ययाति ने कई यज्ञ किये और उचित पात्रों की बहुत दान दिया। ययाति सवल भौर लोकप्रिय थे। आपने भारी सेना पकत्र करके समला भारतवर्ष को जीता और सम्राट्य को स्थिर रक्ला। पुत्रों के प्रति आपकी ये तीन प्रधान आज्ञाएँ थीं कि किसी से बदला न लो, नीच युक्तियों से शत्रु का इमन मत करो खीर किसी से इन्ह मत मांगों। असंस्य गुणगण रखते हुए ययाति में अभिमान का अवगुण भी था। इन्होंन दी विवाह किये। बढ़ी रानी शुकाचार्य की कन्या देवयानी थी और दूसरी हैत्यराज ष्टुपपर्वी की कन्या शिमिष्टा िदेवपानी से यदु श्रीर हुर्वश नामक दो पुत्र हुए श्रीर शर्मिष्टा से श्रद्ध, दूह्यू श्रीर पुर उत्पन्न हुए। पुरार्कों में यथाति का दौदित्रों द्वारा स्वर्गच्युन होने से बचाये जाने का हाल कहा गया है, किन्तु इसका खिभप्राय राज्यच्युत होने से बचाव का समम पड़ता है। इनका राज्य अभिमानाधिक्य के कारण ही छूटता था। शायद यह दुर्गु ए इन्होंने अपने पिना से पाया था। पुरुरवा, नहुप और ययाति वेदर्पि भी थे। सब वार्तो पर ध्यान देने से प्रकट है कि ययाति एक बहुत बढ़े शासक थे। मानसिक दढ़ता

भी इसमें बहुत थी। चार बड़े पुत्रों द्वारा अपनी आहा भंग होते देख इन्होंने उन सबको राज्यच्युत फर दिया और छोटे बेटे पुरु को सम्राट् बनाया। बड़े पुत्रों में से इन्होंने तुर्वश को प्रजा (पुत्र) नाश का शाप दिया। पुराणों में लिखा है कि तुर्वश वंशी यवन हो गये। हु हु को यह शाप हुआ कि तुर्वेह प्रियकामना न होगी। अह को यह शाप दिया गया कि तुन्हारे पुत्र जवान हो-हो कर सर जायेंगे। पुराणों से पिदित होता है कि अनु को गरेल हु ऐश का शब्य मिला। हु हुए के बंशायर भोज कहे गये हैं। पुराणों में ययाति के वंशवरों का सुशास मे पराजित होता है कि खाय है परन्तु इस शायों से इस दुष्टेना की मतक मिलती है। इप्यवेद से विदित्त होता है कि दियोदास ने ययाति पुत्र आनु और हु हु के कु हु सन्तानों को मारा और सस्पुत्र सुदास ने आनी तथा शेष नाष्ट्रों का कोर संहार किया। इस पुत्र में वैयत वीरव सिम्मितित न थे। प्रहाश के सारा कीर सस्पुत्र सुदास ने सानाती तथा शेष नाष्ट्रों का कोर संहार किया। इस पुत्र में वैयत वीरव सिम्मितित न थे। प्रहाश के सारा कीर सिम्मितित न थे। प्रहाश के शासक पुत्र हु थे।

राज्य का घटवारा ययाति ने इस प्रकार किया:—(बायु ९३,८८९० झझाएड III ६८,९०,२, कुर्म I २२,९,११, किंग I ६०,११,२) पुरु प्रतिरक्षान में रबले जाकर गंगा यमुना वाले दिल्ला हां के ह्यामी बनाये गए; यह के दाज्य में चन्यल, बेतवे और वेन के देश मिलं, इहुयु को वन्यल के उत्तर यमुना के पिश्यम वाला देश मिला, अनु को गंगा, यमुना के द्वाप का उत्तरी भाग, वथा तुर्वश को रीवां। तुर्वश हारा सन्भवतः करूप और नाभाग वंशी पराजित किए गए। विष्णु पुराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, यसं यह, तुर्वश, अनु और हुद्यु को क्रमशः दिख्ण, दिल्ला पुरत्य, चतर तथा परिद्धा। मुख्य उत्तराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, यसं यह, तुर्वश, अनु और नाभाग वंशी पराजित किए गए। विष्णु पुराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, यसं यह, तुर्वश, अनु और उत्तराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला है। इससे भी आगो ने २३ हुप्यन्त पर्यन्त जो इस्त्र किंगता नहीं विश्वत हैं। इससे भी आगो ने २३ हुप्यन्त पर्यन्त जो इस्त्र किंगता नहीं विश्वत हैं। इससे भी आगो ने २३ हुप्यन्त पर्यन्त जो इस्त्र किंगता नहीं विश्वत पीर्व राज्य पर भी अधिकार मा । यादव नं २० राशिविन्दु ने बढ़ कर पौरव राज्य पर भी अधिकार जमाया। उनके वंश की निर्वलना से जब पौरवां ने लाम चठाना चाहा, तो उनके दामार सूर्यवंशी मान्यात ने उन्हें हराकर राज्य-स्त्रत कर दिया। चयर तुर्वश वंशी महत्त्र, नं० २२, प्रसिद्ध सम्राट् हुआ।

इस च्युत्र राजभिराज ने राज्यस्युत फिन्तु होनहार पौरव राजकुमार दुष्यस्त को अपना दत्तक पुत्र बनाया ।

महाराजा दुष्यन्त और भरत (म० भा०' vii ६८, I ७४, XII २९)।

महाराजा दुष्यन्त ने दुलक पिता मरुच की सेना से अपना खोया हुआ। पौरव राज्य भी प्राप्त करके दोनों राज्यों का भोग किया। इस फाल सूर्यवंशी नरेश जसदस्युवाप का बदलालेने का गान्धार नरेश दुखों पर धावा करने वाले थे। अतएव उत्तर कोशल के निकटवर्ती प्रतापी मरुत्त के उत्तराधिकारी दुष्यन्त से भी विगाइ ठीक न समझ कर उन्होंने जीता हुआ राज्य दुष्यन्तको भेमपूर्वक वापस दिया होगा,ऐसा . व्यतुमान है। प्रसदस्य द्वारा पौरवीं को कुछ दिया जाता ऊपर म्हण्वेद के अध्याय में भी काशा है। जो हो, दुध्यन्त की खीया हुन्या पौरव राज्य मिल गया। पेदों में यह दान करके लिखा हुआ है। म० भा०, दुष्यात चौर भारत की हरितनापुर में बतलाता तथा बनका राज्य सर-स्वती से गरा तक मानता है। यदापि दुर्यंत तुर्वश वंशी हो गए थे, तथापि कहलाये पुरुवंशी ही, तथा राज्य फिर पाने से वंश कर। एक दिन मुरागार्थ जाने में कण्य ऋषि के आश्रम में किसी विश्वामित्र और मेनका की पुत्री रूपराशि शकुन्तका इस सम्राट्को प्राप्त हुई, जिससे भरत नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। काखिदास ने शकुन्तला नाटक में इस रुचिर कथा का वर्शन किया है। भारतीय उच्च सभ्यता का पहला प्रमाश योरीप को इसी नाटक द्वारा मिला। इसके अनुवाद अनेक भारतीय श्रीर थोरोपियन भाषाश्रों में हुए । भरत ने गंगा श्रीर यमुना के निकट अनेक यह किए। दीर्घतमस ऋषि ने आपका ऐन्द्र महाभिषेक किया (ऐतरेथ बाह्मण्)। इनके छाटे चचा संवर्त ने दुष्यन्त के दत्तक पिता महत्त को यहा कराया था। इनकी माता समता ने इनके चचा बृहस्पति से विद्धिन भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न किया था। भरत अपुत्र थे, सो इन्होंने शायद दीर्घतमस के कहने से विद्धित भरद्वाज को गोद लिया। इन बातों से प्रकट है कि यद्यपि दुष्यन्त प्रापने पौरव राज्य पर जागए थे तथापि चनका व्यवहार दत्तक

वंशायर (नं० १०) घृतिमंत रामचन्द्र के समयें में हुये होंगे। हिमीहं से घृतिमंत तक सात राजाओं के नाम अज्ञात हैं। उस काल तक राज्य स्थापन के अतिरिक्त कोई विशेष घटना हिमीहों की नहीं लिखी है। आगे का हाल द्वापर के विवरण में आवेगा।

## उत्तर पांचाल का वैदिक सुदासवंश !

उपर्युक्त द्विमीद के भाई,ऋजमीद मुख्य पौरव शाखा के भूपाल थे। इन्हीं के पुत्र सुशान्ति ने उत्तर पांचाल राज्य स्थापित किया। सुदास के समय ऋग्वेद में इस वंश का राज्य गावी नदी के दोनों किनारों पर त्तिला है तथा यह श्वेतवस्त्रों से भूषित तृरसु वंश कहा गया है। महा-भारत के समय उत्तर पांचाल की राजधानी, अहि इत्र में बरेली के निकट थीं और दिच्छा की काम्पिल्य में। सुराान्ति के पीत्र ऋच उपनाम हत्त के पुत्र भरत और भूम्यश्व हुए। भरत पीत्र सृंजय के पुत्र प्रश्तोक, च्यवन, पिजवन श्रीर सहदेव हुए। पिजवन प्रचएड युद्ध-फर्ता थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध वैदिक नरेश राज्य वर्द्धक सुदास हुए। सहदेवारमज सामक के वंश में यह रावय अन्त में चला ! अन्य-श्वारमज मुद्गल और कांपिल्य हुए। मुद्गल प्रसिद्ध निपध नरेश नल के दामाद थे स्त्रीर खब भूपाल एव वेदिय भी थे। इसके स्त्राधार उत्पर था चके हैं। प्रसिद्ध वैदिक विजयी दिवादास सुद्गतात्मज बध्यूरव के पुत्र थे। इन्हीं की वहिन वे ब्यहल्या थीं जो गौतमात्मज शरद्वन्त का ब्याही गई श्रीर जिन्हें राम ने पवित्र किया। शरद्वन्त के पुत्र सस्यधृति कं वंश में महाभारत काल के छुपाचार्य थे। प्रसिद्ध वैदिक ·श्रुपि भरद्वाज ने व्यवनी श्रुचाओं में दिवोदास, प्रस्तोक, विजवन तथा अभ्यावतिन चायमान से अपना दान पाना लिखा है। वायु और शुनहोत्र भरद्वाज के पुत्र थे। शुनहोत्रासमज गृतसमद प्रसिद्ध वैदिक ऋषि थे। हरिवश में आया है कि मुद्गल, संजय, बृहद्यु, किमिलाश्व धीर जयीनर का वसाया हुआ देश पांचाल था। समक पहता है कि

मुद्गल, कांपिल्यं, प्रस्तोक, पिजवन और सहदेव में पांचाल राज्य वेंट कर वलहीन हो गया । अनुनतर राम के पिता दशस्य की सहायता से प्रसिद्ध वैदिक विजयी दिवोदास ने गिरिशन के युद्ध में बैजयन्त के

विमिध्यज्ञासम्बर को मार केर अपने कुल का यश बढ़ाया। इनका पिजवन पुत्र सुदास से इतना भारी मेल या कि ऋग्वेद में से दूर के चेचा के स्थान पर सुदास के पिता कहे गए हैं। ऋग्वेद में दिवोदास द्वारा शम्बर का मारा जाना लिखा है, तथा रामायण में आया है कि - दरारथ ने शम्बर के मारें - ज्ञाने में किसी भारी नरेश की सहायता की। उत्तर पांचाल के खंन्य विवरण हरिवंश और विष्णू पुराण में हैं। अनन्तर सुदास ने दस राजाओं को पराजित करक भारी यश कमाया। इन दोनों के युद्धों के विस्तृत विवरण ऋग्वेद में हैं, श्रीर हमारे ऊपर के वैदिक अध्यायों में आ चुके हैं। काई वैदिक राजा बसद्द्यु भी सुदास से हारे थे, ऐसा ऋजेद ( VII १९-५) में व्याना, कोई कोई मानते हैं, किन्तु यह यात मन्त्र से समयित नहीं है। वहाँ इन्द्र द्वारा सुदास तथा त्रसदस्यु दोनों का विविध समयों में सहायता मिली है। सदास ने बशिष्ठ तत्पीत्र पराशर और सत्ययात को प्रचर दान दिया। ये ऋषि सीग वेद में सुदास के नौकर कई गए हैं। सुदास द्वारा ययाति ग्रंशियों का पराजित होना ऐतरंय ब्राह्मए में भी आया द्वारा ययात प्राराधा का परामण कार कार कार व्याप्त स्थानविश्वित के परामण कार्या कार्यात स्थानविश्वित कार्यात स्यात स्थानविश्वित कार्यात स्थानविश्वित कार्यात स्थानविश्वित कार्यात स्थानविश्वित कार्यात स्थानविश्व कार्यात स्थानविश्व कार्यात स्य गान्वार हुडू, श्रस्तेन के मस्य, रीवां के तुवेशराज्य, श्रनार्ध्य विचन, वैकर्ण, भेद श्रादि कई नरेश मिल कर पुरुष्णी नदी पर सुदास सं लड़ कर हारे। यही प्रसिद्ध दस राजाओं का वैदिक युद्ध है। इसका विशेष विवरण वैदिक जन्माओं से ऊपर आ गया है। अनन्तर संवर्ण ने युद्ध में सुदास का पराजित कर दिया और कुठ संवर्णात्मज ने पौरव राज्य को बद्धेमान किया। दिवीदास के तीनों वशधर साधारण धे। सुदास के यंश का वर्णन नहीं है। सामक के पुत्र अर्कदन्त साधा-रण थे। इनके पीछे इस वंश में सात पीड़ियों के नाम पुरागों में श्रकथित हैं, जिससे जनका साधारण या राज्यहीन होना प्रकट है। इस बंश के वर्णन वेदादि में बहुत हैं। इसलिए उनका छुद्र यहाँ भी कथन योग्य है। ऋग्वेद X १०२ में आया है, कि इन्द्रसेना मुद्रगतानी ने युद्ध में रथ संचालन करके अपने पति को विजयी यनाया तथा उसका खोया हुआ मेम प्राप्त किया। म॰ मा॰ III ५३, ४६, में कथित है कि निपधनाथ नल की पुत्री इन्द्रसेना, गुद्गल को स्याही थी।

जपर्युक्तानुसार ये मुद्गल राजा ख्रीर वेदिष दोनों थे। म० मा० वनपूर्व में नल का भारी विवरण है, जिसमें उनका शीमस्य यादव का दामाद होना लिखा है। नल दिन्नण कोशल नरेश ऋतुपण् के मित्र थे। सुदास के पितामह संजय की दो कन्यायें यादव भीमसात्वन्त के पुत्र भजमान की ब्याही थीं। भीमसात्वन्त राम के समकालीन थे। इन कथनों के आधार यादवों के वर्णनों में हैं। दिवोदास के सहायक दशारथ थे ही। दिवोदास की वहिन छाहत्या को राम ने पवित्र किया (रामायस्)। ऋहल्या के पुत्र शतानग्द सीरध्वज जनक के पुरोहित थे (रामायण)। वंदर्षि भरद्वाज कहते हैं कि दिवोदास, सुदास, अध्यावतिन चायमान आदि ने उनकी दान दिए। इन्हीं भरद्वाज ने फाशीपति प्रतदेन की सहायता की (आधार काशी क कथन में आवेगा) तथा राम और उनके भाई भरत की पहुनाई की (रामायण)। प्रतदेन से पराजित होकर हैहय नरेश बीतिहन्य इन्हीं के साथ रह कर ऋषि हो गए । यह ध्वनि ऋख्देद के छठ्छें मरडल की भरद्वाज वाली कुछ ऋचाकों से निकलती है। ऋग्वेद Vi २६, ८, में प्रतर्दन के पुत्र चत्रश्री भी भरद्वाज के समकालीन लिखे हैं। रामायल में काशीपति प्रतद्न राम के अभिषेक में आते हैं। प्रतद्न के पीत्र अलर्क को अगस्त्य की स्त्री लोपामुद्रा आशीर्वाद देती हैं (बायु पुराख ९२, ६७), तथा लंका में आगस्य राम की शस्त्राख से सहायता करते हैं (रामायण)। भरद्वाज, काशी राज (दूसरे) दिवीदास, नं० ३७, के भी पुरोहित थे (म॰ भा॰ XIII३०,१९६३)। अहल्या का गीतमारमज शरद्वन्त से विवाह हुआ, म० भा० I १३०, ५०७२, V १६५, ५७२८, बायु ९९, २०१,५ मस्त्य, ५०, ८, १२, ह० वं० ३२, १७८४, ८, विष्णु IV ११६, ७८। वशिष्ठ ने सुदास को गद्दी पर बिठलाया (ऐतरेय ब्राह्मण, VIII ४, २१)! वशिष्ठ सुदास को छोड़ कर संवर्ष्ण के यहाँ चले गए। (पाजिटर १९२२, गुण्ठ २३७)। त्रसदस्यु का सुदास का समकातीन होना सिद्ध नहीं है बरन केवल इतना है कि इन्द्र ने सुदास तथा त्रसदस्युकी सह।यता की (ऋग्वेद VII १९—३), सा भी एक ही ममय में होना अकथित है। दिवादास ने गवी नदी पर पुरुषों तथा इतरों की त्राया। ऋम्वेद १३, ३३, १९, वैदिक अनुक्रमणिका १८६,

४९९, ग० भा० ९४, ३०२५, ३९ कं श्रमुक्तार किसी पांचाल नरेश में संवर्ष के हरितनापुर से निकाल दिया। यह पांचाल नरेश सुदास ही होंगे। अनन्तर संवर्ष ने अपना राज्य फिर से पाकर सब चित्रय नरेशों के पराजित किया। इससे पांचाल सुदास के भी हारने का प्रयोजन निकलता है। ममु ४१ में खाया है कि सुदास खन्गुए के कारण नट्ट हुए। इससे ध्वनि निकलतो है कि सुदास खन्गुए के कारण नट्ट हुए। इससे ध्वनि निकलतो है कि सुदा राज्य भी की हराने से सुदास के गर्व होंग हो गया और संवर्ष हारा उनका बथ हुखा। संभवतः इस विजय में सुवर्षन विशष्ट का भी हाथ हो। उपर्युक्त प्रमाणों से सुदास तथा दियोदास के विवरण प्रारं है सथा इनका दशास और राम का समकालीन होना सिद्ध है।

## दक्षिण पांचाल का नीप वंशा

खत्तर पांचाल में कथित खजनीद के पुत्र इस्ट्रस्तु ने व्हिण् पांचाल राज्य स्थापित किया। इनका चंशावली बाला-नं० ३२ है। इस काल से नं० ४० प्रशुपेण पर्यन्त राजे बेतायुग में माने जा सफते हैं। इस काल तक इस चंशा के केाई बिशेष कथन नहीं मिलते, जिससे इसमें महत्ता का खभाव समक्ष पड़ता है। बंशावली ऊपर क्या चुकी है।

#### काशी का पौरव व श।

पौरव कुल के सम्राह्, नं० २४, भरत के पौत्र वितथ का पुत्र सुद्दीत्र एक प्रसिद्ध बलवान था। उसी ने अथवा उसके पुत्र काशिक ने काशी का पौरव ग्राड्य स्थापित किया। इनके प्रपीत्र धन्यवरि (तं० २४) प्रसिद्ध बैरा थे। पोछ (तं० २४) दिकोशस, प्रथम के ममय के इस राज्य पर हेड्य अन्त्रोत्य (तं० २४) का आक्रसण हुआ। दिवो- स्सा ने पराक्रमी अदृशेष्य को करारी पराजय देखर युद्ध में उसके केई पुत्र मी गारे, तथा वालक जान कर केवल हुईम को खोड़ दिवा। सयाने दीकर दुईम ने हैह्यों का आक्रमण किस से जीवित किया। पूर्वीय राज्यों को जीवते हुये हैह्यों ने काशी पर यह दूसरा आक्रमण किया। अत्र स्व भीनस्य के पुत्र दिवीदास प्रथम काशी छोड़ गोमती के निकट

कारण से यहां सेमक रासस का राज्य हो गया, परन्त दुर्दम ने फिर

बहां प्रभुत्व प्राप्त किया (वायु ९२,२३,८, ह० वं० २९,१५४,१,८)। इन्छ काल में काशी नरेश का बहां फिर से अधिकार हो गया और हैहयों ने फिर छाक्रमण करके (नं० ३५) हर्यश्व को मारा, (नं० ३६) सुरेब को हराया और काशी लूटी। अनन्तर सौदेव दिवोदास दूसरे राजा हुए। इनका हैहयों से १०० दिनों तक युद्ध हुआ। और थे (सौदेव) हार कर भरद्वान आश्रम चले गए। इन्हीं के पुत्र प्रतद्देन हुए, 'जिनका शिक्षण एवं सत्कार भरद्वाज ने किया। समय पाकर प्रसिद्ध पराक्रमी प्रतद्न ने तालजंघारमज बौतिहोत्र उपनाम बीतिहब्य को हैहय राजधानी में घुस कर हराया। बीतिहब्य शौनक भागेंब ऋषि हो गए। ऋग्वेद के छठचें मंडल में इनका भरहाज के साथ रहना पाया जाता है। म० भा० XIII ३०, ५८, ९ के अनुसार प्रसिद्ध वेदर्षि गृत्समद चीतिहंब्य के दत्तक पुत्र थे। उनके पिता आमिरस शुनहोत्र थे (सर्घातुक्रमणी) । गृत्समद छतिथिग्व-दिवोदास का कथन राम्बर वध में करते हैं। रामचन्द्र के राज्याराहरण में प्रतर्दन व्यतिथि हो कर श्रयोध्या गए थे (रामायण्)। एक प्रतद्न वेदर्षि भी थे। उनकी

प्रतदेन के पुत्र धरस ने प्रतिष्ठानपुर के कीशास्त्री प्रान्त की भी अपने राज्य में मिला लिया। इनके पुत्र अलर्कने त्रीमक राज्ञस की मार कर काशी फिर से प्राप्त की । इस काल से बहुत पूर्व भी काशी में चैमक का अधिकार कहा गया है। समक्त पड़ता है कि इस वंश के राजों की चैमक उपाधि होगी। श्रालक का श्रागस्य की पत्नी ले।पामुद्रा ने श्राशीर्वाद दिया (बायु ९२, ६७, ६०, ६०, २९, १५९०, ३२, १७४८)। प्रतर्देन चरस और बत्स देश के कथन निम्न आधारों में भी हैं:--(विष्णु IV ८, ५,७ भागवत IX १७,६ वायु ९२,६५, ७३ ब्रह्माण्ड ११, ५० ६०, १३, ६८, ७८, ६० वं० २९, १५८७, १५९७, ३२, १७४१,

ऋचाओं हो यह नहीं प्रकट है कि वे ये ही प्रतर्दन थे या कोई और ?

१७५३,म० भा० XIII ३०, १९४६) । पाजिटर का कथन है कि अलके का राज्य काल लम्बा था। उपयुक्त घटनाओं से प्रकट है कि काशी का पौरवराज्य महत्तायुक्त था। इसमें धन्वन्तरि श्रेट्ठ वैदा हुए, तथा र्दिबोदास, बस्स, प्रवर्दन खौर खलके प्रसिद्ध भूपाल थे, जिन्होंने बद्दे हुए देहय बल की घ्वस्त किया। इस वंश के बागे का हालें द्वापर के विवरण में श्रोवेगा (खाघार वाबु ९२, ६७, ई० वं० २९, १५९०, ३२, १७४८)।

### कान्यकुन्ज की पौरव शाखा।

कार्यों के विवरणे में कथित नं रू. सुद्दोत्र के खस्य पुत्र वृहत्त् कान्यहुट्य (कत्रीज) में पौरव राज्य खाधित किया । हमके पौत्र जहु (नं रु) कहे प्रतापी राजा कहे गये हैं। खापको सूर्यवंशी मान्याता, (नं , २१) की पौत्री निवाही थी (वायु ९१,५८९, ह वं रु,१९२१,३)। सम्भवतः हमका स्थान खरानी वंशावती में ६,७ थोड़ी ऊँचा हो। जहु के प्रपौत्र कुशिक, (नं , ३३) बड़े प्रसिद्ध राजा खीर वेदापि थे। इन्हीं के नाम पर विश्वामित्र केशिक भी कहलाते थे। जनका विवाह पुरुकुत्स के बंश में उत्पन्न पुरुकुत्सी से हुआ था (वायु ९१,६३,६, ह० बं ०२७,१४२६,३०)। पुरुकुत्सी में कुशिक से उत्पन्न पुरुकुत्सी से हुआ था (वायु ९१,६३,६, ह० बं ०२७,१४२६,३०)। पुरुकुत्सी में कुशिक से उत्पन्न पुरुकुत्सी से हुआ था (वायु ९१,६३,६, ह० बं ०२७,१४२६,३०)। पुरुक्त कि स्वतार कहे गए हैं। वेद में भी इन्द्र केशितक थे। गाधि भी राजा खीर वेदिय पीनों थे। गाधि की उत्पन्न विश्वासित्र के तीसरें मण्डल से तथा हिरोक की दसवें में हैं। गाधि की पुत्री सत्यवती से मार्गव-वंशी खीवतिस्व शरां अप्रचीक का विवाह हुआ।

गापि के पुत्र विश्वामित्र ख्रीर सस्ववती के पुत्र जमदीन समदायरक खीर एक दूबरे के प्रगाद मित्र, एवं वेदिष भी थे। अमदिन के पीवर्ष पुत्र विकास शुरू परहुष्टर राम थे। ऋषि विश्वामित्र के पीवर्ष पुत्र विकास शुरू परहुष्टर राम थे। ऋषि विश्वामित्र का आदिम राज्य पद निकक्त तथा एकरेब ख्रीर पंचित्रप्त ब्राह्मणां से प्रमाणित है। विश्वामित्र किसी राज फाज का निर्णय करने त्रवाक्षण राज्य के प्रवन्यक विशय्त छा मिलने गए। ख्राविष्य सो इनका खन्डा हुखा, किन्तु मामले पर संतोपनद थात न हुई खोर युद्ध में देवराज बिशाय के म्लेच्छ सैनिकां ने कान्य-सुन्ज की खार्य सेना की पूर्ष पराजय दी। संव्या में मेलेच्छ खार्य सेना से सत्त्युने थे। (म० मा०) में फेवल एक

चुका है। इनके भागिनेय के पुत्र परश्चिपर ने शायद कान्यकुक्त और सौर राज्यों की सहायता से हैहयार्जुन का युद्ध में वस किया था। इसी अथवा अन्य कारणों से हैहय तालजंघ ने अपने उत्तर के आक्रमण में विरवाभित्र के त्रिजय पुत्र लीहि को राज्यन्युत कर दिया। इसके पीछे इनका त्रियववंदा बेशता हो गया। इसी स्थान पर पौरवों के राज्यवंदों का पौराधिक थिवरण समाप्त होता है।

इस वंश के विषय में पुराखेतर झन्धों में क्या कथित है, इसका भी कुछ दिग्दर्शन कराना डचित है।

भा कुळ | दरदशन करना जानत ह | मंजु श्री मृत करन जाठनी राताब्दी का एक साधार बौद्ध मंथ है, तिसमें सहुर जीर पाथिव नामक प्राचीन राजाच्यों के नाम तिखे हैं। - वैदिक साहित्य में निम्न परिव नाम हैं:—

परच्छेप (दिवादास वंशी) विश्वामित्र ( तृतीय मंपडल इनका है ), नाथिन, देवश्रवस, छुनःशेष, देवल्रन, छुप्पस, उस्क्रील, क्व, प्रजापित, मधुक्तन्दस ( विश्वामित्र के मण्डल वाले गाधिन उनके पिता है , जुरिक पिता है तु ज्या शेष तेगा उनके वंशपर ) पुत, सम्वर्ण, नीपातिथ, आधु, यथाति, नहुप, प्रतदेत, युद्धश, पुरुरवस, उद्देशी, छुशिक ( वेदिष वधा विश्वामित्र के पितामह), जमदिन, परछुराम, मुक्तीति, सुश्वास और खाण्डवदाह से उवारे हुए चार च्छिप ( जितितर, होण, सारीसक, स्तम्य मित्र )। चन्द्रवंशी इतर वेदिषयों के नाम आगे के छप्पाय में आविंग।

पुरुष्यस ऐल, ऋग्वेद X ९५, शतपथ मा० XI ५,१,१ । सामु, श्वम्बेद I ५३,१०, II १४,७, याति लाहुण्य, श्वम्बेद I ३१,X६३,१, । पुरु ऋग्वेद VII ८,४,१८,१३ । सत्य वीप्यन्ति सींयन्ति, शतपथ मा० XIII ५,४,,११,१२ । स्वजनीद, ऋग्वेद IV ४४,६,१६ । स्वजनीद प्राप्ति हैं। एति एति सींयन्ति सींयनि सींयन्ति स

पुरुषस ऐस के पिता बुध राजा थे, जो बाह लीक या वैक्ट्रिया सं आये थे, रामायण VII १०३,२१, २२। पपछ सुद्दनी के अनुसार ऐस लीग उत्तर, पुरु में आये हैं। पांचाल देश वर्तमान बरेती, यदाधूं, कर्रकाशाद जिलों तथा अन्य स्थानों पर विस्तृत था। प्राचीन राज कान्पिस्य या कान्पिस वदाधूं क्रिकाशाद के बीच गृह्मा तट पर थी। शतपथ प्राह्मण XIII ७,१५,५, में परिचक या पृत्रिका महाभारत का एक चका है। पांचाल के पांच धंस छित, बुव सा, केरियन, सुंजंय, और सोमक थे। छुवियों का कथन ऋत्वेद में है। शतपथ प्राह्मण से । छुवियों का कथन ऋत्वेद में है। शतपथ प्राह्मण से पांचाल कहे गए हैं।

मीटे प्रकार से पांचात कहेतावर तथा सध्य द्वाया का माग या, । उत्तरी खोर इतियो पांचाल गङ्गा के आरवार ये,। उत्तर पांचाल की राजधानी श्रदिच्छत्र या छत्रवती (राम जार खिता परेती) थी। दिस्सा पांचाल गङ्गा से चन्यत तक या, म० भा० १३८,७३,७४। महाभारत खोर जातकों से पकट है कि उत्तर पांचाल कभी सुरुवों का रहा. कोर कभी दिख्या पांचालों का।

Ancient Is dian historical tradition

में बाया है कि महत्त के बीखे तुर्बश की शाला पीरवों में मिल गई। यही यात महत्त क्षारा तुष्यत्त के गांद लिए जाने से पुरायों से भी प्रकट है। महाभारत में उत्तमोजस तथा ऋंजय दोनों पांचाल ये। धृष्टयुक्त सांसकों में सुख्य थे (स० आ० खादि वर्ष १५,३३)। दियो-रास, सुदास खीर हुपद पांचाल ये। उत्तर पांचाल होख के मिला।

चंदि बुदंत्तस्वण्ड तथा निकट का देश था। कभी नर्मदा तक भी कैलता था। राजधानी कुकिमती थी। कहा चैरा ऋग्वेद VIII ५,३०,३९ का कथन दान स्तुति में है। चेतिय जातक यां राजवंश देता है:—१ महा सम्मत—रोज — वर्राज — कत्याश ५— वर कत्याण — उपोध्य — मान्याता—वरमान्याता—चर—१०, उपचर या अपचर । शायद महाभारतकं वीरव चेदिराज उपरिचरसमु यहि हों। जातक तथा महाभारतकं वीरव चेदिराज उपरिचरसमु यहि हों। जातक तथा महाभारतकं दीनों के पांच-पांच पुत्र चराताते हैं। जातक १८ कहता है कि काशी से चेदि के मार्ग में बाकू कारते थे।

डपर हम पीरव यंश में हस्तिनापुर वालों से इतर विदर्भ के द्विमांदों, उत्तर पांचालों, दिल्ल पांचालों, काशी वालों और कान्य-कुरुतों के इतिहास लिख आये हैं। इन चंशों में चयाति, दुव्यंत, भरत, मुहोत्र, हरितन, श्रजमीद, सवर्ष, कुरु, द्विमीद, सुद्गल, दिवादास, सुदास, बृहद्वसु, धन्वन्तरि, प्रतर्दन, वरस, जहु, और विश्वामित्र प्रधान पुरुष थे। ययाति मनु से ह्वडी पीढ़ी में थे। इनसे २२ वीं पीढ़ी बालें दुष्यन्त के बीच में पौरव लुल में कोई मुख्यता न थी। इसी भांति मुख्ये वंश में भां न० ४ पुरंजय के पीछे तथा मान्धात न० २। के पहले जो १६ राजे थे, इसमें विशेष मुख्यतान थी। अत-एस प्रकट है कि पुरंजय और ययाति इन दोनों के पीछे सूर्य और पौरव दोनों वंशों में प्राय: तीन भी वर्षों तक विशेषता न थी। इनके पीछे दोनों वंशों में मुख्यता का फिर प्रारम्भ हुआ। दोनों वंशों में वेदर्षि राजे थे, फिन्तु वेदों का गायन विशेषतया पौरव राज्य में हुआ। इसी कुन में वेदिंप भी अधिक थे। इन्हीं कारणों से वेद में सूर्य विशियों के सामने चन्द्रवंशियों का बहुत अधिक कथन है। अनायी का आयी से अन्तिम महायुद्ध राजा वर्षिन की अध्यत्तता में उत्तर पांचाल नरेश सुर्वास से हुआ। उस काल यह राज्य रावी नदी तक फैजा था। उस युद में कई आर्थ राजाओं ने भी वर्चित का साथ दिया, किन्तु अनार्यदेख ने करानी पराजय काई और वर्चिन के एक साख से उत्पर सैनिक मारे गये। इमंके पीछे अनायीं का आयों से प्राचीन काल में कोई भारी युद्ध न हुआ श्रीर श्रनार्थ दब गए। उस काल रावस (लंका वाला), तिमिध्वज शम्बर, वर्धिन और भेद प्रधान अनार्थ नरेश थे। तिमिध्यज की राजधानी चैजयन्त थी। उसकी स्त्री रावण की स्त्री मन्दीदरी की यहिन थी। श्रातिथि रूप में वैजयन्त जाकर रावण ने एक बार इन्द्रिय लो-लुपता के कारण शंबर की रानी मायावती से व्यभिचार फरना चाहा। यह जान कर शम्बर ने उसे वहीं केंद्र कर दिया और मन्दोदरी तथा मायावती के विता मयदानव के कहने से कठिनता से छोड़ा (शिवपुराण)। इससे इन दोनों में मन मैली होगई और जब वांवालवित दिवोदास तथा अयोध्या नरेश दशरथ ने शस्यर से शुद्ध किया, तव उसके नष्ट हो जाने तक भी रावण ने उसकी सहायता न की । फल यह हुआ कि

समय पर दशरथात्मज राम ने रावण का भी सत्यानारा कर डाला। यदि दोनों रावण व्योर शम्बर मिल कर सक्दो, तो शायर दोनों के दोनों बचे रहते। इघर दिवोदास के उत्तराधिकारी सुदास ने वर्षिन को मध्द किया तथा भेद उनका भूजा होगया। इस अकार रानसों और दामवों का यस उस कास चूण हुआ।

# बारहवां ऋध्याय

मनु-रामचन्द्र काल, त्रेतायुग प्रायः १६०० से

१२५० बी॰ सी॰ तक।

चन्द्रवंश की इतर शाखायें तथा सम्मिलित विवरण। यदुवंश - वेदर्भ, और माथुर शासायें।

पौरवों के पूर्व पुरुष ययाति के बड़े पुत्र शुक्राचार्य के दीहित्र यदु ही थे, किन्तु आक्षोलेपन के कारण चारों जेव्ट बन्धु अधिकान्च्युत हुए तथा पंचम पुरु सम्राट यन । तो भी ययाति द्वारा जीता हुवा चम्बल बैतमै और वेन वाला देश यदुको मिला। इनके दो पुत्र थे अर्थात् क्रोण्डु और सहस्रजित । पहले से मुख्य यादव यंश चला, और दूसरे से हैहरुवंश । यदु वाले देश के उत्तरी भाग में सहस्रजित स्थापित हुये और दिक्षणी में कीष्टुया कोण्टा। ऋग्वेव में यदुके विषय में भले और दुरे दोंनों प्रकार के कथन हैं। हरिबंश में जो इनका आनर्त देश में गोद जाना लिखा है वह किसी अन्य यदु से सम्बद्ध है, क्योंकि वह गोद लेने वाला हयेश्य यदुवंशा ३९ वें नरेश मधु का दामाद था। ऋग्वेद में एक स्थान पर यहुविशियों के यझादि न करने के कथन हैं तथा अपन्यत्र इनके दान की प्रशंसा है। पुराखों में भी इस कुल की प्रशंना होते हुए यह भी लिखा है कि वे नररा दुराचारी वे तथा इनके कारण अन्य चित्रयों में भी दुराचार फैला। सूर्य और पौरव वंशों की भाँति यदु पुत्रों के पीछे इस शाखा में भी (नं०२०) शशिविन्दु के पूर्व कोई विशोप महत्ता न आई और वंशावली में नरेशों के नाम ही नाम कोई विशोप महत्ता न आई और वंशावली में नरेशों के नाम ही नाम हैं। शशिविन्दु प्रसिद्ध यहकर्ता और सम्राट्थे। इन्होंने पीरवों की राज्यस्युत किया, किन्तु इनके पीछे यदु वंश कुछ पीटियों तक फिर निवंत हो गया। शशिबन्द का वर्णन वासु ९५, १९, वस्त ४५, १८, विष्णु । ११ १२, १, अमिन २७४,१३, आगवन । ४ २३, ३२ में आया है।

इनके पौत्र (नं०२२) पराष्ट्रत के दो पुत्र विदिशा में स्थापित हुए। इनके मुख्य पुत्र स्थामघ दक्षिण जाकर मृत्तिकावती, ऋत्त्ववंत श्रादि में राज्य करने लगे। समक्त पड़ता है कि कारणवश ज्यामध का पैत्रिक राज्य शायद हैहयों के फैलने से छूट गया । इनके पुत्र विदर्भ ने इसी नाम का प्रान्त जीत कर वहाँ मुख्य स्थान बनावा। इस राज्य की विदर्भ और कुंडिन रागधानियाँ थीं, ( म० भा० ३१, २८७२. V १५७, ५३६, ३, ६, व, ११७, ६५८८, ६६०६, १०४, ५८०४, १०६, ५८५५, ११८, ६६६२, ६६९३ )। नं २ २४ विदर्भ से न० ३३ विकृति तक कोई विशेष घटना नहीं मिलती है। ( नं० ३५) भीमरथ निपध-पांच नाथ पटना नहा । मलता ह । ( न० २५ ) मामस्य । तपय-नाथ नत्त के रवसुर एवं दमयन्ती के पिता थे ( म० भा० वत पर्व ) । नत्त दमयन्ती पर खच्छे-धच्छे प्रन्थ लिखे गए हैं, जो कई योरीपियम भाषाओं तक में खनुवादित हैं। चुके हैं। भीम वैदर्भ का कथन ऐतरेय प्राह्ममण् VII ३४, में है। इनके पीछे ( ३९) मण्ड को हम खानतं और मधुरा का स्वामी पाते हैं। ये खानतं रावय खपने जामाता हमेंरय की देते हैं और मधुरा बेटे लवण की; ऐसा हियंदा में तिखा है। इनके प्रतीप्र सरयन्त का पुत्र नं० ४३, श्रीम सास्यन था। इनके या सस्यन्त के समय में राम के भाई राख्यून ने मधुरा छीन कर यहां राज्य जनाया किन्तु राम कीर राख्युन के पीछे भीम त्राचित जनावा । उन्तु राम आर राजुम के नाम नाम सारात ने मधुरा (मधुपुरी) किर से प्राप्त की। सम्मयतः यह प्रिंगे वर्ष्युक्त मधु की बताई हुई थी। जान पदना है कि मधुरा खोने के पीछे बहुवंश उसी के निकट कहीं कालचेन करता रहा होगा। ममम्ब पड़ता है कि बिद्में में इस बरा की एक शाखा स्मापित रही होगी जिसके प्रतिनिधि श्रीकुट्या के समय में भीष्मक और रुक्ती थे, तथा उस वंश की एक शाला मधुग और आनर्त की अधिकारिणी हो गई होगी। यही शाला मध्यरेश में आ जाने से वंशाबिलयों में मुख्य समझी गई नया विदर्भ की मुख्य शाखा अमुख्य हो गई। यह भी सम्भव है कि ( नं० ३१ ) द्विमोद ने जय विदर्भ में पीरय राज्य भी स्थापित किया, वध बिदर्भ के तस्कालीन चंशायों का प्रभाव कुछ कम हो गया हो।

विदर्भ नं ० २४ के कथभीम और कथ कैशिल नामक दी पुत्र थे।

वंश से घन माँगा, जो शायीतों का पुराना पुरोहित था और नर्मदा के द्त्रिण रहता था, अथच शार्यातों के सम्बन्ध से हैहयों द्वारा भी पुनित था। उन्होंने धनाभाव बतलाया किन्तु खोदाई होने से उनके प्राम प्रचुर द्रव्य निकला। तब कोच करके हैहयां ने गर्भ तक फाइ-फाइ कर उस पश का नाश किया, केवल श्रीर्व नामक एक पशा किसी प्रकार बच ग्या। अनन्तर सयाने होने पर और नर्मदा की छोड़कर सध्यभारत में रहने लगे। इनके पुत्र ऋचीक प्रकट कारणों में शखी हुए। ऋचीफ का विवाह काम्यकुटन नरेश गाधि (वैदिक गाथिन) की पुत्री मध्यवती से हुचा, जिससे जमदिम का जन्म हुचा। अधर मागः उसी समय गाधि पुत्र विश्वामित्र उत्पन्न हुए । जमद्भि के रेगुका में पांच पुत्र हुन, किनमें सब से छोटे परशुराम थे। रेगुका सूर्यवंशी किसी प्रसेनजित की पुत्री थी। अनएव कान्यकुटन तथा सूर्यवंशों की जमदिम ' से सहातुभूति थी। उधर है, य नरेश दुर्देम का पौत्र कुतवीर्य प्रतापी राजा हुआ (महाभारत)। हैहयों का वर्णन निम्न छन्य पुराणों में भी है-वहाराइ, वायु, वहा, हरिचंश, मस्य, पदा लिंग, कूर्म, विध्या, श्रानि, गरुड़, और भागवत् । बीतिहोत्र, श्रवन्ति, भोत्र, शायीत और तुरिहकेर नामक इनको पांच शाखायें आगे चलकर हुई।

शानित पर्व में यह लिखा है कि अमरिवा द्वारा जब हैह्वों का पराभव हुआ, तथ वैरय और शुद्ध बाह्मामों तक पर अस्याधार करने लगे जिम पर इन्हों (भागेवों) ने फिर हैह्वों को राजा बना कर उनका इमन कराया। इसने जान पड़ता है कि पहले मार्गोवों ने इनसे मिल कर हैह्यों को पखाड़ा, और जब अपने पुरुषा से मर्दान्मत होकर ये जाती करने लगे, तब हैह्यों के द्वारा भागेवों ने उनका चनम कराया। पडित लोग यह भी कहते हैं कि हैह्यों के विराध में अनन्यकुटनों लथा सुर्येषशियों न भी भागेवों की सहायता की हायी।

हैहयार्जुन को जमदिन की को रेखुका की बहिन ब्याडी थी। कई साभारण कारणों में इन साबुओं में मन मैली होगई, और अर्जुन ने जमदिन के आश्रम पर खाक्रमण किया। इस पर पिता की खाड़ा मान कर राम ने बिट्टोडी प्रवाके नेता बन कर युद्ध में अर्थने मीसिया एवं प्रसिद्ध मस्त्रात् खर्जुन का अपने हाथ से बघ किया। अनन्तर

श्रर्जुनात्मज़ों ने राम की 'अनुपस्थिति में निरख जमदिन को मार खाला । कहते हैं कि इस पर काख करके राम ने २१ बार मारत में सभी यद्धोत्मादी चत्रियों का वध किया। यह कथन पुराशों में वधित है किन्तु तरकालीन राजमंडल की स्थिति के देखने से अनैतिहासिक समफ पड़ता है। स्वयं राम की माता तथा पितामही चुत्रियात्मजा थीं। एक 'चित्रय वंश के कारण ने सारे चित्रय वंशों पर क्रांध कर भी नहीं सकते थे। जान पड़वा हैं कि उन्होंने अर्जुन के दोगी पुत्रों का बध किया होगा। परशुपर राजाहोनातो चाहतेन थे, सो विजय प्राप्त करके पहले तो आप कुछ दिन कॉक्स में बसे और फिर पूर्वी घाट के महेन्द्र पर्वत पर रहने लगे। विचार किया जाता है कि उनके प्रतीरसाहन से द्विए में त्राह्मणों की बस्ती बहुत स्थापित हुई। पीछे रामचन्द्र के समकातीन अगस्य ने भी चधर बहु-संख्या में बाला जनता बढ़ाई। मध्यदेश में परशुपर के भाई चारें में पीछे अस्ति श्रीव महत्ता युक्त हुए। इन्हीं की सहायता से सगर का प्रताप बढ़ा। हैहवों के बिपय में कुछ और आधारों का कथन केश्के इस कथा के द्वार की आगे चिलायेंगे। इनके तथा भागव ब्राह्मणों के कथन पुराखों में बहुतायत से हैं। सहस्रा-र्जुन का फरोटक नागों से माहिष्मती जेना ( म० भा० VIII ४४,-२०६६, III ६६, २६११ VIII ३४, १४८३, ह० व० १६८, ९५०२, पद्म VI २४२,२) में लिखित है। कर्कटिक नागराज था। अर्जुन का नर्मदा से हिमालय तक जीतना (म॰ भा॰ III ११६, ११०८९, ११७,-१०२०९) तथा हैहयों का शकों, यवनों, काम्बजों, पारदों खौर पलबों की सहायता से मध्य देश जीतना ( बायु ८८, १२२,४३ ब्रह्माण्ड III ६३,१२०,४१ VIII २९, ५१, ६० वं १३,७६०, विष्सु IV ३, १५,७२) में कथित हैं।

इसी स्थान पर बीतिहच्यादि हैह्य तथा भागेवों के सम्बन्ध में भी श्राधार ज्ञिल दिए जाते हैं जिसमें श्राम के कथनों में स्थान स्थान पर

विवरण छोड़ कर वे न निसने पड़े"।

काशी की शास्त्रा बाले प्रतर्देन ने हैहय राजधानी जीतकर बीतिहरूय (तालज घ हैहय के पुत्र) को इराया । बीतिहरूय शौनक भागेव ऋपि होगए। इन्होंने जांगिरस झुनहोत्र के पुत्र मृससम्द बेदपि को गोंद तिया। यही गुत्समद रांबर वध में श्रांतिधम दिवोदास का कथन करते हैं। वीतिहन्य भरहाज श्रांपि के साथ भी रहे। गृरसमद का दूसरा श्रांचेद वाला मंडल है, और भरहाज का छठवां। इस छठे मण्डल में वीतिहन्य का कथन श्रांपि की भांति है। वीतिहन्य वीतिहीत्र भी कहलाते ये (म॰ भा॰ XIII २०,५८,९,१९८२, ९६, सर्वातुः कमग्री) चीतिहन्य को महाभारत के श्राह्मा एक भागित श्रांपि ने बचाया। इसी से ये भागित श्रांपि वेते। मलेक्शों की सहामता से वीतिहन्य के पिता तालजंब हैह्य ने राजा बाहु को पराजित किया था। इसन्वर बाहु के पुत्र समान हैह्यों का बल नन्द क्यां। (श्रामार वायु ८८, १२, ४३, इ० वं०, ६३, ७६० से १५, ७८४ तक, वरस्या 17 ३, १५, २४ महाभारत में कई जगह।)

# भागवां के विषय में श्राधार।

क्ष्यर कहे हुए हैं हवां के पौरास्मिक विवरणों में भागेवां का भी हाल मिलेगा। सगर की पालना व्यक्ति बौर्घने की (शायु ८८, १३७, मस्य १२, ४०, ३)।

पुरायों में कहीं कहीं कृतवीर्य का मार्गवों को कामीर करना लिखा है और फिर चनके पीछे हैहमों द्वारा भागव संहार कायत है। इसी संहार से खीर्च का वचना तथा उनके प्रपोत्र परशुराम का कार्तवीर्य कर्जुन को मारना जिला है। इससे जान पड़ता है कि भागव संहार कार्तवीर्य के पहले हुका होगा। सन्भव है कि कार्तवीर्य ने भागवा का मान किया हो, किन्तु यह संहार के पीछे की बात थी।

ऋचीक श्रीबं धनुर्धर एवं शास्त्री थे ( म० मा० XIII ५६, २९१०, XII २६९. ८६०७, रामायता । ५५, २२, २ )।

जमरिन की भी शाकों तथा घतुष विद्या में शिक्ता हुई, किन्तु इन्होंने शान्त स्वमाव के कारण युद्ध छोड़ दिया। यह गङ्गाजी के किनारे रहते थे, ( म० मा० III ११७, ११०६९-५०, XIII ७६, २९१०, १२, III ११६, ११०७१, XII ४९, १७४४, रामायण I ७५, २२, ३, पद्म VI २६८, २१)। खीन खोव ने सगर की सहायता की (सस्य १२, ४०, पद्म V ८, १४४), जामदिन राम ने हैहवाजु न को मारा, उसके पुत्रों का भी ध्वंस किया तथा २१ बार पृथ्वी निस्तृत्र की। अस हैहयों का इतिहास फिर से उठाया जाता है।

अर्जुन के पीछे तत्पुत्र जयध्वन राजा हुये। शूर और शूरसेन इनके भाई थे। जयध्वज का कोई प्रभाव न बढ़ा, किन्तु इनके पराक्रमी पुत्र तालजंघ ( राजा नं० ३६ ) ने फिर हैह्य बल को बढ़ाया। शार्थात इनमें मिल ही चुके थे, अब आधन्ति, तुरिहकेर और भोज भी मिल गये। हैहयों की एक शाखा चालुजंघात्मज के नाम पर वीतिहोत्र भी कहलाती थी। तालंजंघ ने विश्वामित्र को म्लेच्छों द्वारा हरानेवाली वशिष्ठ की युक्ति को ठीक समक्त स्वदेशाभिमान छोड़ कर म्लेच्छों स भी सहायता ली। इधर प्रजा का विद्रोह भागवीं से नेल ही जाने से दूट ही चुका था, सो पराक्रमी भूपाल तालजंघ ने हैहर राज्य के घड़ाने हुँ पुरुष पार्था ये पुरार्षों में कृत्रद्वाहु (वड़ी मुजाबाला) कहेगए हैं। इनका राज्य व्यानर्त (कैम्बे की खाड़ी के निकट) से बनारस तक फैला। इनके आक्रमणों से पराजित हो कर सूर्यवशी राजा बाहू खपयुक्त अग्नि अमेर्ब ऋषि के आश्रम में गए, तथा काशी नरेश दूसरे दिषोदास ( नं० ३७ ) भरहाजाश्रम में जा छिपे। विश्वामित्र फंपुत्र त्रीहि का कान्यकुठन राज्य नष्ट हुआ और केवल अयोध्या का सूर्ययंशी राज्य इस ओर चय रहा ! पौरवां, पांचालों आदि से हैहयों का यिगाड़ न हुचा। जान पड़ता है कि पश्चुधर के नाना प्रसंनजित सगर के पूर्वपुरुषों में कोई थे और इस वश ने तथा कान्यकुट्यों ने भागीं की अवश्य सहायता की होगी, जिससे हैहयों ने अपने पुराने शत्रु का अवस्य रहाना का हाना, जिल्हा दूरवान कार उत्तान हुए काशी नरेरा के अतिरिक्त कर्मी हो मुख्य राज्यों से वैर निकाला। तालजंप ने काशी के पूर्व बाले राजाप्यों को ओ जीता होगा, किन्तु पुरार्गों में उनके नाम नहीं हैं, केवल वैशाल नरेरों में नं० ३५ प्रगति अन्तिम नरेश लिखे हैं। उनका राज्य हालजंप ही ने छोना होगा, ऐसा समक्ष पड़ता है। इनके युद्धों में सत्रियों का संहार बहुत हुआ तथा इनके द्वारा म्लेच्छ सेना के भी प्रयोग से अथय हैहयों के भागवों से अनुचित बिरोध करने से, इन चत्रियों का भारी विजेता होने पर भी भारतीय प्रन्थों में श्रधिक समादर नहीं है।

तालजंघ के समय वो कोई हैह्यों से आँख मिला न सका, किन्तु

इनके प्रीछे इस वंश पर विपत्ति छाई। इनके पुत्र बोतिदोन्न ( नं० ३० ) तथा उनके एक भाई में यह राज्य यह गया। यीतिहोत्र के प्रयोत्र, (नं ४०) सुप्रतीक इम शास्त्रा के अन्तिम नरेश थे। इमी काल दूसरो शास्त्रा के श्रन्तिम राजा बीतिहात्र के पौत्र मुख्ल थे। दिवादास के पुत्र राजा (नं०३८) प्रतर्दन ने वीतिहोत्र का यह कगरी पराजय दी किवे राज्य छोड़ कर भार्गव वंशी वेदर्पि हो गए। इन्हीं बीतिहोत्र ने उत्तर पांचाल नरेश दिवादास द्वारा पूजित वैदर्पि भरद्वाज के साथ वैदिक ऋचाओं का गान किया। इनके पुत्र स्थीर पीत्र, दुर्जय, फिर भी किसी न किसी रूप में हैहयराज्य चलाते रहे 🌓 काठक सहिता में श्राया है कि भरद्वाज़ ने प्रतर्दन की राज्य दिया। ये वही भरद्वाज थे, जिनका बीतिहरूय से भी सम्बन्ध हुआ, सी यही निष्कर्ष निष्कर्तगा कि प्रतद्त ने वातिश्च्य का पक्ष कर अपने गुरु भरद्वाज के हवाले किया तथा उसका पुत्र हैइयगजा हो गया। अनन्तर श्रीवं के आश्रित बाहु के पुत्र प्रसिद्ध नरेश सगर ने हैहयों की दोनों शास्त्राद्यों की नष्ट फरके इस बश का पूर्णतया राज्यक्युत कर दिया। हैं हयों मे अपना राज्य बढ़ाने में दूसरों के अधिकारों का उचित मान नहीं किया, जिससे भार्गवों पर विपत्ति स्त्राई, वैशाल श्रौर कान्यकुटत राज्य नष्ट हो गए, तथा काशी श्रीर बाहु के राज्य डगमगाये, किन्तु श्रम्त में भागेंगी सथा इन्हीं दोनों द्वारा हैहयराज्य अशेष हस्ता। कालिदास ने राम की.पितामही इन्दुमती के स्वयंवर सें हैहयवंशी अतीप की नपस्थिति लिख कर उन्हें युद्ध सेवी बतलाया है। सम्भवत: प्रतीप उपयुक्त युविस के पिताया पितामह हों। इज्जयिनी हैहयों के ही राज्य में थी। त्रेतायुग में अयोध्या वंश के अरिरिक्त हैहयों के सशी हो सर्वोत्कृष्ट थे, किन्तु रामचन्द्र के समय में अथवा उनके हुछ ही पीछे निर्मूल ही गये ।

## तुर्वेश वंश, उत्तरी विहार ।

. यहु के समे माई तुर्वश को ययाति द्वारा किये हुये चटवारे में प्रायः रीयां प्रान्त मिला। उन प्रान्त से यह ब्रंश उत्तरी विहार में कप खाया. सो पना नहीं, किन्तु मक्त (नंट २२) को हम वहाँ पाते हैं। वैशाल

महत्त को तीर्यश महत्त-का बहुत छुद्ध यश पुराखों में मिला है, यहाँ 'तक कि इनके पिता करन्यम का नाम भी वैशाल मरुत के पितामह का है। करम्थम भी प्रतापी लिखे हुए हैं। मकत्त चक्रवर्ती सम्राट हुए। ( अश्वमेय पर्वे महाभारत ) आपने दीर्घतमस के चचा संवर्त से यहा कराई। इन्हें भारी खुजाना भी दिमालय में मिला। संवर्त के भाई पृहरपति का बही नाम था, जो देव पुरोहित का। शायद इसी से संवर्त का सम्बन्ध महाभारत के अरवमेश पूर्व में देव पुरोहित शूदरपति से जुड़ा है और इन्द्र की सकत पर ईंप्यों कही गई है। देव पुरोहित युद्स्पति इस काल से बहुत पूर्व के थे। उनका संवर्ध श्रीर उचत्रय के भाई बृहस्पति से सम्बन्ध नहीं समक पड़ता है। देत्य दानवों के राजु इन्द्र का ऐतिहासिक वर्णन मतु श्वीर चन्द्र के समय में होकर (सूर्यवंशी नं ध) पुरंजय के समय तक चलता है, जहाँ वह नाम किसी सम्राट वंश की पदवी है। एम को मार कर जब इन्द्र भागते हैं, तब (चन्द्रयंशी सं2 ५) नहुष इन्द्र बनते हैं। अनन्तर उनके पतन पर शायद पुरंजय की सहायता से, पुराने इन्द्र फिर गदी पर बैठ जाते हैं। इसके पीछे. (योग वाशिष्ठ के अनुमार) किसी दैरय सरदार प्रहाद की विष्णु इन्द्र बनाते हैं। यह प्रहाद बिल के पितामह से इतर काई अन्य हैं।य संग्दार भी हो सकते हैं, किन्तु समक्त बलि के ही पितामह पड़ते हैं। योग बाशिष्ठ में विद्युत कहते हैं कि आ न से दैत्यों का दिधर पात युद्ध में न होगा । पुराणां में लिखा है कि शहाद भविष्य में इन्द्र होंगे । इन कथनों से फारस में अन्त में दैत्य साम्राज्य के स्थापित होने की भ्वनि मिलती है। इसके पोछे सब से पहले जब इन्द्र का ऐतिहासिक विवरण आता है तब वे युधिष्ठर के अनुज अर्जुन के स्वेहा दिता के रूप में हिमालय के किसी प्रान्त के सम्राट् देख पड़ते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। विल को वामन की सहायता से जीतनेवाले ' इन्द्र शायद फ्रांग्सी सम्राट्ये। यश वंश नहुष के समय में उगमगा कर अन्त में अधिकारच्युत हुआ और प्रहाद नामक किसी दैत्य की अध्यक्तता में उस वंश में कारसी इन्द्र पद स्थापित हुआ। हुसरा इन्द्र पराना गुधिष्ठिर के समय हिमाचल में था। रावण के समय में भी एक इन्द्र थे। इन तीनों वंशों के अतिरिक्त कोई चौथा ऐतिहासिक

ष्यानव थे। ऋग्वेद VIII ७४, कहता है कि श्रानम मध्यपञ्जान में थे।

मद्र के दो भाग हैं, अर्थात् उत्तर और दिस्स मद्र। ऐतरेय ब्राह्मस् में उत्तर माद्र हिमालय के उस पार लिखे हैं। कश्मीर के निकट उत्तर हुक में दिल्ला माद्र मध्यपद्धाल में थे। केहच तथा इरावनी के धीच में (बहासारत VIII ४४, ९७) यह राज्य सियालकोट और निकट के खिलों पर था। यह गुक गंधिन्दिसिंह के समय तक मद्र कहलाता था। राजधानी सांकल थी (महाभारत)। कलिङ्ग जातक ४७९ और ५०१ हुए। जातक में बहाँ राजकीय सचा एक राजधान है। यहले मद्र अच्छा था, किन्तु कर्युष्यं में माद्रों की निन्दा है।

उरानित का प्रान्त मध्यदेश में या। ऐतरेय ब्राह्मण VIII १४, कहता है कि मध्यरेश में हुठ, पांच.ल, यश एक यंश का नाम था तथा उरानिरों का राज्य था। वोशोतिक उपनिपत् में उरानिरों का साथ मारंग, हुठ, पांचाल कीर वसों से हैं। कथा सिरित्तागर में उरानिर कमलत के पास हैं। पाणिति भी इनका कथन करते हैं। महाभारत में राजधाती भीज नगर है तथा ऋग्वेद, X ५९, ७, १०, में उर्शानरानी। क्रातुक्रमणी और जातकों में उर्शानर जीर तरपुत्र शिवि के कथन हैं। मस्य में खलयर, जैपुर तथा मरतपुर के भाग थे। राजधाती थैराट जैपुर में थी। ऋग्वेद VII १८, ६ में मस्य लोग सुदास से हारते हैं। खड़ा मगथ के पूर्व में है। राजधाती चरणा थी, तथा चन्दन नदी हद।

मधुग श्रासेनों की राजधानी थी। इसका नाम ऋग्वेद में नहीं है। प्रोक्त लेखक मधुरा तथा श्रार सेनों के कथन करते हैं। पादवों में वितिहात, सारवत खादि के नाम हैं, तथा सरस्वतों में देवाहरू, जरूपक महाभीज खीर वृध्यक्त अरूपक महाभीज खीर वृध्यक्त के शरावप जाहाण VIII द, पट्ट, में दीरपति में सर सारवतों को हराकर उनका अरूपमेंन विगाइते हैं। ये सारवत भीमसास्वत के पहले हुए होंगे। पैतरेग बाहाण में सास्वत दाविखास्य हैं (VIII पट्ट ३) जिनके राजा भीज हैं। याहित्यादी, विदर्भ खादि यादवें हो राजधानियों थीं। पेतरेग बाहाण VII देव, में विदर्भराज भीम तथा गान्यार राज नम्मजित के समकालीन वस्त्र वेवहर हैं। अस्वस्वी में मालवा, नीमार तथा निवट की भूमि जन्मनी थीं। उत्तरी

राजधानी उज्जैन यी तथा दिख्णी अधनती। आजकल उज्जैन और अवन्ती एक ही शहर के नाम हैं। सम्मवत: उम काल दो हों। दिल्लापय की राजधानी माहित्मती (मान्धाना) नमेंदा पर धी। महाभारत में अवन्ती के चिन्द अनुधिन्द नमेंदा के निकट के थे। ऐतरेय त्राह्मण VIII १४, दिल्ली मार्मों से यादवों तथा भोजों का सम्यन्ध बवलाना है। पहला घराना हैहयों का था। इनका कथन कीटिन्य करते हैं। इन्होंने नागोंको जीला। मस्त्य पुराण इनमें पूष भाग मानता है, अर्थात् वांतिहोन, भोज, अवन्ती, कुडिन्टर था हुण्डिकेर और तालजंध।

काम्बीज उत्तरायथ में गन्धार के निकट था। राजपूर काम्बीजों का केन्द्र था; यथा, "कर्णराजपूरे गरवा काम्बीज निर्जितस्थया।"

राज्यों की पाँच श्रेषियाँ थीं, कर्यात् साम्राज्य, भीज्य, स्वराज्य, वैराज्य, और राज्य। भोज पहले यदुवश के कांग थे। पोछे मौज्य से वाचित्वास्य राज्य का प्रयोजन मिलने लगा। शवपथ नावस्य XIII ५, ४, में मठत कांगोतित अयोगय थे, कार्योत् सुद्र विता और वैश्या माता से उत्कार।

महिपी, परिष्ठका, वावाता और पालागली नाम्नी चार रानियाँ होती थीं। युक्य महारानी महिपी थी, प्रेमहीना परिष्ठका, मुक्य प्रेमिका वावाता और अन्तिम, मन्त्री की कन्या, पालागली। भारी सम्राट्का पेर्ट्रमहाभिषेक होता था। रार्यात, विश्वकर्मा, सुवात, मक्त और भरत के ऐसे अभिषेक हुए। मामिक आदि राजा को सलाह हेते थे।

विप्तु पुराख का कथन है कि बाहु वालजंघ से हार फर थीर्ष के आश्रम गये। सगर ने शक, यवन, काम्बोज, परद थीर पत्लवों को जीता। विशास्त ने उन्हें बचा कर प्रजा के रूप में चसने दिया। महाभारत आदि पर्व में विशास्त ने शबरों तथा म्लेच्झों के द्वारा विश्वासन को जीता। जनमेजय के सर्पस्त में खासीक ने, मन भाव आदि पर्व में गय, शशियिन्दु, अज्ञासीह, रामचन्द्र और युधिस्त्र के यहाँ की प्रशास के प्रशास के स्वास के अस्त स्वास के स्वास का स्वास के स्

जा रोज्य स्थापन के फैर में न पड़ कर मध्यदेश में महत्ता रखते, तो पहले पराजित सरुत्त का इतना प्रसाय न यद पाता। फलतः पौग्य राज्य द्ययांच्या की द्यधीनता से निकल गया, तथा इनका गान्धार में भी प्रभाव चिरस्थायी न रहा। उपर्युक्त प्रयत्न में तल्लीन रह कर मान्धाता के पौत्र असदम्यु ने शायद् प्रसञ्जतापूर्वक दुव्यन्त की पौरव राज्य केर दिया अथच गान्यारों का पराजित किया। कुछ ही दिनों में वहाँ अयोध्याका राज्य शेप न रहा होगा और (नं० ३४) दिलीप खटवांग पर्यन्त श्रयोध्या ने कोई भारी विजय न पाई। इस काल हुक ने हैहयों के आक्रमण से राज्य रिचत रक्ता, तथा नाभाग और कारवरीय ने यहा भी प्राप्त किया, किन्तु कायोध्या का प्रभाव विशेषतया बढन सका।

उधर दुरयन्त पुत्र भरत (नं० २४) ने महत्ता प्राप्त करके ऐन्द्रमहा-भिषेक पाया अथय यादव हैहय ने भारी ऐश्वर्य संपादत किया। उनके दबाव से वृत्तरी याद्व शाला को विदर्भ ( यरार ) की स्त्रोर जाना पड़ा। पौरय नं २ ३०, हिस्तन ने पण्डिस की और यह कर हिसनापुर को राजधानी बनाया। इनके घंशधरों ने थोड़े ही दिनों में विदर्भ (हिमीद शाखा), उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, काशी और कान्य-कुक्त के राज्य स्थापित कर लिये। उधर याद्वों में हैहय यंशी बढ़े और दूसरी चादव विदर्भ शासा भी बढ़ कर मथुरा में स्थापित हुई । राचसी का भी प्रभुत्य तिमिध्यज, शम्यर, वर्चिन, भेद छौर रावण के आधिपत्य में चढा। सूर्यवंशियों ने भी दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र तथा सगर वाले तीन

नवीन राज्य कमार्य । मध्यभारतमें उस काल निषधराज वीरसेनात्मज नस (नं० ३५) एक प्रतापी राजा हुए। इधर हरिश्चन्द्र छोर रोहितास्व ने अच्छे नाम पैदा किए। दक्तिण कोशल नरेश ऋतुर्यण नल के साथी थे। कान्यबुटन में विश्वामित्र राज्य लोड़ वेदर्षि हो गए। इनका वशिष्ठ से जो वैमनस्य हुआ, उसका प्रभाव हरिश्चन्द्र, सुदास, संवर्ण, दिवास कोशल तथा उत्तर कोशल पर पड़ा । मध्यभारत में भागीव ' पंश भी विशेष महत्ता युक्त हुआ। हैहयों का राज्यवर्द्धनवाला

प्रयत्न इस काल कथनीय है। उन्होंने इसी के कारण काशीराज, सगर, कान्यकुरुज नरेश, यादवाँ तथा भागवीं से शजूना पाली और अन्त में उनका वंश राज्य हीन हो गया । इसी फूगड़े में वैशाल तथा कान्यकुठत राज्य भी लुप्त हो गए। इस काल की तीन सहती घटनायें हैह्य परामव, दिवोदास, और सुदास के विजय तथा राम रावण यह हैं। हैहय बश का पतन परशुवर भागेन ने किया और स्त्रन्त प्रतर्दन तथा सगर द्वारा भरद्वाज एवं धारिनकौर्व भागीन की सहायता से हुआ। दिवीदास ने दशरथ की सहायता से तिमिध्यज शान्वर को मारा तथा सुदास ने दस राजाओं के युद्ध में अप्रतार्थ राजा भेद एवं वर्षिन को परत कर दिया। पौरबों से भिड़ने में सुदास का प्रभाव गिरा। राम ने रावसा को सार कर भारत में तत्कालीन अन्तिम अनार्य वत को नष्ट किया। ऋतएव हम देखते हैं कि परशुराम्, प्रतदेन, सगर, भरद्वाज और अग्नि श्रीर्थ के प्रयक्षां से पराये अधिकारों को न सानने वाला हैहय बरा गिरा तथा दशरथ, दिवोदास और सुदास के पुरुपार्थ से शम्बर, वर्चिन, भेदादिक श्रमार्थ राजे पस्त हुए। इनमें से वर्चिन की बहुतेरे आर्थ नरेश भी सहायता करते थे। राम ने रायण को मार कर अन्तिम और परमात्कृष्ट अनार्य वस का स्य किया । यशिष्ठ ने भर्म की छाड़ में क्लेच्छों द्वारा अपने राजकीय बल की स्थिरता ्रख,कर कान्यकुञ्ज नरेश विश्वामित्र की हराया, किन्तु इन्होंने राज्य हों इ एवं ऋषि हो कर वशिष्ठ के क्लेच्छ दल का ध्वंसन किया। श्रनन्तर तालजंघ हैहब ने म्लेच्छों द्वारा कई उत्तरी भूपालोंको गिरा कर अपना बल बढ़ाया, किन्तु प्रतर्दन और सगर के पुरुपार्थ से हैहच श्रीर म्लेच्झ दोनों मिट गए। इस प्रयक्ष में श्रीव तथा भरहाज ने भी योग्य सहायता हो । इस प्रकार तहकालीन आस्त में स्लेच्छ चलछुद्धि विश्वामित्र, और्व तथा भरहाज के प्रथलों से रुकी एवं तृरांकु, मदर्दन, श्रीर सगर द्वारा नष्ट हुई। खब श्वागे के श्रध्याय में त्रताबुग के मुख्य उद्मायक श्री रामचन्द्रजी का विवरण विश्वा जाता है। इस काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति इस वैदिक विवरंश में छठवें से क्राठवें काष्यायों तक दिखला आये हैं। इन विषयों का प्रचुर वर्णन ऋग्वेद तथा इतर वैदिक साहित्य में गिलता है। इसे बहतेरे प्रन्यकारों ने विस्तारपूर्वक लिखा है। कुछ आधारों का भी कथन होकर यह अध्याय समाप्त होगा।

मन्वन्तर काल से त्रे तायम तक के कथनों के वीप प्रमाण ।

सन्वन्तरों के ऐतिहासिक कथन पांचर्चे अध्याय में हैं, और बेतायुग कै नर्थे से १३ में तक। इन कथनों के वैदिक प्रमाण ६ में से ८ में ऋष्यायों में लिखे गए हैं । इनके पीराशिक आधार बहुधा पीछे लिखे हैं, किन्तुफहीं-कहीं नहीं भी हैं। वे अब एक स्थान पर यहां किले जाते हैं।

#### मन्बन्तरों के प्रमाण ।

मार्फण्डेय ५३,७७, व्याग्नेय भाग २ व्यायाय २, व्यादि बद्दा ५, शिवि वायवीय ५८, ऋध्याय ।

ब्रह्माण्ड भाग ५ व्य० ५ (भरत), मविष्य पहला भा०, देवी भागवत ८,४,१०,८,११, वराह २, स्कन्द, विद्या भाग २,१,१३, व ३,१।

## सूर्ववंश ।

प्रहा, ७,२२६, खादि ब्रह्म ७, पद्म, सृष्टि, ८, विष्णु, भाग ४,२, भागवत भाग नवां १,१३,। (करूप अम्बरीप,शशाद,पुरुबुरस, निमि)। देवी भागवत भाग ७, अ० ८,९, (शशाद) मार्कण्डेय २०, (कुवलयाख), धारनेय प्रथम, ६७ ।

पद्म यस्वर्ग २५, ( मान्धाता ) भागवत नवां ५,६, देवी भागवत ७ वां, ९ ।

ब्रह्माण्ड, लिंग पुरास ( अम्परीप ) ब्रह्म १३८, ( शर्याति )।

इरिश्चन्द्र, राज्य त्याग (स्कन्द पुराख में, ब्रह्म १०४), साधारख शेष (विवरण ऐतरेय बा०, ७,३, श्रद्याय) भागवत नवां ।

७, इसमें शुकर के संबंध में हरिश्चन्द्र परीचा का कथन है। पद्य यस्वर्ग २४, देवी मागवत सातवी भाग, १०, २५, भाग छठवी १३। मार्कण्डेय, ८।

राम, बाल्मीकीय श्वायम्, ब्रह्म १५४, (जवक्कश), १७६ (रावम),

पद्म सृष्टि ३२, (श्र्र मुनि वर्ष)।

पद्य यस्वर्ग । १ से ६८ तक, प्रश्नोत्तर २६९, देवी भागवत तीसरा भाग, २८।

देवी भागवत का नवां जध्याय १६, ( माया सीताहरण ), श्राग्नेय

पहला भाग, ७३, १८१।

यदुवंश विष्णु चौथा भाग ११, भागवत नवां भाग २३, २४, ( विदर्भ भी ), लिंग ६८, यहुवंश ( कोव्हु वाला ), पदा सुब्टि १३, विष्णु चौधा भाग १२।

दुच्यन्त भरत पद्य यस्वर्ग १ (दुब्यन्त), ६ (भरत), महाभारत खादि

पर्व, भागवत नवां भाग २० (भरत) ।

हैइय देवी भागवत छठवां भाग २१,२३, अन्य वातों के साथ फालकेतुका यथ फरके एकावली का विवाहना भी लिखित है, पद्य सुष्टि १२, (सहस्रार्जुन) विष्णु चौथा भाग ११ (सहास्रार्जुन, परशुराम ), भागवत नवां भाग १५, महाभारत । चन्द्रवंश...आदि प्रदा ११, देकी भागवत पहला भाग ११, विद्यु चौथा भाग ६, नवाँ भाग, १४, २४ (खलमीढ़ भी) देवी भागवत् पहला भाग १२ (इलासुयुम्न) ।

ययाति, ब्रह्म १२, १४६, बिष्मु चौथा भाग १० । महाभारत . भादि पर्दः लिंग ६७ । भागवत् नवा भाग १०, स्कन्द कर्म

•ंब्रह्माएंड ।

नहुषी, पद्य, भूमि, १०५; विष्णु चौथा भाग, १० सहाभारत;

वेबी भागवत छठवाँ भाग ७, रकन्द ब्रह्मायह (मिथिला) ।

च्यवनः, भद्य, भूमि १०५, विष्णु चौथा भाग, देवी भागवत भाग सातवाँ १, ७; हरिव रा ( श्रीकृष्ण, मिथिला गमन ), भागवत दसवाँ खरह ८६ (भागवत धर्म, वासुदेव), भागवत ११ वाँ २, (वजराम द्वारा सूतवध ), भागवत दस ७८ं, ब्रह्म १८०, १९४, (सान्दीपनि), १९५ ्रव्याचन्य), २०२ (नरकामुर), २ २१२ (म्लेच्छों द्वारा की हरस्।)। पद्मोत्तर २७८ (मञ्चन (जरासिन्ध), २०२ (नरकासुर), २०५ (वागासुर), २१० (वंशध्वज),

पद्योत्तर २७८ (सुदामा), विष्णु पाँचवाँ माग २, ३८, गहाभारत, हरिवंश, पूरा कृष्ण चरित्र, आदि वल ९३, ब्रह्म ८८ ( उपा सूर्य समागमन ), ब्रह्माएड में भी।

चित बावतः; त्रहा ७३, हरिवंश ।

सगर, ब्रह्म ८७, पद्म सृद्धिः (भगीरथ), पद्मयस्वर्ग, १५, विद्मा भाग चौथा । शिवनायबीय ६१, भागवत नवाँ भाग, ८, आग्नेय पहला भाग ६८।

ब्रह्ल्या, ब्रह्म ८७, पद्म स्टुप्टि ५१, आग्नेय पहला भाग । ८०;

रामाचरा ।

शुक्र ब्रह्म ९५ परा सृष्ठि १३ ( मातावध, जयन्ती विवाह, ब्रह्माएड भार्गव ), देवी भागवत चौथा भाग ११, १२।

पुरुरवस महाभारत बहा १०१, १५१, पद्म सुव्टि ८, १२, विष्णु भाग चौथा ७, महाभारत । अगस्य लोपामुद्रा, महाभारत, बद्धा ११०, पद्य सृष्टि १९, २२ ( समुद्र पान ), बराह ६९, ७०, बातपि दानव भरम, स्कन्द में तथा काशी में; अगस्त्य दुर्दम के समय में । दुर्दम हैह्य वंशीन • ३१ थे। उधर ऋकर्कके पितामह प्रवर्दन हैह्य वीतिहरूय नं० ३७ को जीतते हैं, मी श्रलकी के समकालीन द्यागस्य हैह्य नं० ३९ के भी समकालीन बैठते हैं। इस प्रकार से श्चगस्य का आठ हैहय पीदियों तक चलना निकलता है । अगस्य राम और अलक के समकालीन रामायण और हरिव'रा के अनुसार थे ही, सी यदि आठ पीदियों तक चलना इनका अनुचित हो, तो रकन्द पुरासा में लिखित दुर्दम की समकालीनता व्यवाद्य होगी। स्कन्द पुराण का कथन बहुत मान्य है भी नहीं।

काशी विष्णु चौथा भाग ८ (धन्वन्तिर), मार्फरडेय, ३८ (श्रलर्फ) हरिव श में लोपामुद्रा द्वारा अलर्क को वरदान । स्कन्द (प्रतर्दन, दिवोदास), ब्रह्म, १२०।

आपस्तम्ब, ब्रह्म १३० ।

पांचाल-महाभारत, हरिवंश, जाम्नेय, पहला भाग । ६३ (मुद्गल) बहा १३६।

बृहरपित...पद्य सृष्टि १४, नास्तिक मत । महा पुराग में (नृसिंह), १४९ (त्राजीगर्त), १५० (चन्द्र तथा तारा), १५२ (श्रव्टावक), २१२।

२१३ में वराह नृसिंह बागन।

दत्तात्रेय, जमद्ग्नि, राम, कृष्ण कल्कि ।

परा पाताल में, विभीषण मोचन १००, पद्योत्तर में ३ (जालन्वर), १५,(प्रन्दा), पद्मसृष्टि ४ पद्मोत्तर २६० तथा भाग चाठवा। ७ एवं मही-भारत में ममुद्र मन्थन, सृष्टि खरह ६,४२, हिरण्यकशिपु, पशीत्तर में २२८, (मत्स्य), २५९, (कृमे), २६४, (वराह), २६७, (वामन), २६८, परशुराम ।

मृसिंह, सिंग ९६, रकन्द, भागवत सातवां ९।

ध्रुष, विष्णु ११, पद्य यस्वर्ग १२ लिंग। ६२, भागवत चौथा भाग टें।

वामन, पद्य, स्ट्रप्टि, २५, भागवत, ८ वां । १८, आग्नेय पहला खंड, ६०, स्कंट् (वामन) ।

वेन प्रथु, परा, स्ट्रप्टि, ८ परा मूमि, २६, २९. ३६, ( वेन द्वारा जैन धर्म ), विष्णु १३, ब्रह्म १४१।

शिववायवीयु---५३,५७, भागवत चौथा भाग १३,१५,२४।

बराह, पद्य, खुब्टि, ७३, भागवत तीसरा खंड १३, स्कन्द १० छंड १५, २० इसमें घराह का दांत टूटना भी लिखित है।

प्रह्लादः पच, स्रुप्टि, ७४, (सुरस्य प्राप्ति), विष्यु, १७, २१, (वंश), शिय ज्ञान संहिता, ५९ देवी भागवत चीथा भाग, ९। रावरा, पदा, यस्वर्ग, ११ शिवज्ञान संड ५५।

दशावसार, घराह ४, स्थन्द ।

व्यास, महाभारत, स्कन्द, सनत्कुमार, संहिता, १८, २१, शंकर संहिता, वेद विभाग, भागवत १२ वां ६, ७, जनमैजय के यहां वेद विभाग, अधर्ववेद ।

शिवि, पद्य यस्त्रमें, १८ महाभारत। इशीनर ' पद्म यस्वर्ग, १८।

दिवोदास, पद्य यस्वर्ग २३ ।

राघा। पद्य, पाताल, ७०, ८३, देवी भागवत नवां भाग २, १३, ५०, ब्रह्मचैषर्त, १२४।

सोभरि ऋषि, पद्योत्तर २३३। कुशध्यज वंश, विष्णु चौथा भाग ५। तुर्वशः ''विष्णु चौथा भाग, १६। दुद्यु, विष्णु चौथा १७। श्रतु. 'विष्णु चौथा १८, कर्ण मी, शिवि वायवीय, ५६। जहु, विष्णु चौथा २०। श्राहिक्य, विष्णु चौथा २०। श्राहिक्य, विष्णु चौथावां ६ (केशिष्यज्ञ को ज्ञान)। नस्त, शिव झान खंड ६२। चुमृतिं ''शिव खायथीय १९, वराह १०। पाशुप्तमत्र; शिव वाययीय २९। रस्तिदेव, रकन्द में।

सुदर्शन, देवी भागवत तीसरा भाग १४, २५, ( युधाजित संबंधी कथन )।

खेत द्वीप, देवी भागवत छठवां २८, म० भा० शास्तिपर्घ । फन्घर, मार्करहेय २ ।

देश भक्ति, देवी भागवत काठवाँ ११, विष्णु पुराया तथा भागवत में भी।

वैशाली का मलुवंश-भाकैपडेय ११२ (प्रषम्न को शुद्रता), ११३,३८ (प्रयम्न शुद्र), नाभाग, प्रमति भलन्दन, वस्तवी, खनित्र, विधंश, खनीनत्र, करन्दम, खबीजित, वैशालिनी हर्रे, खबीजित बन्दीत्य, उद्धार, वैराग्वित वैशालिनी का दानव से खबीजित द्वारा उद्धार, वैराग्विती से का दानव से खबीजित द्वारा उद्धार, वैराग्विती से दिवाह, मठन, निरुचनत्व सुमन का स्वयंवर, निरुचनत्वप, वपुष्मत, दम वैशाली, गठड़।

अविषय पुराख शतातीक से कहा गया। इसमें सुदर्शन तक वर्णन, है। संवर्ष, अधोत, यूनाजी, वर्लीसा, इलीसा, क्लेच्छागमन, कारण, श्रानिवश विस्तार, विक्रमादित्य, पद्मावती, हरिदास, भट हिरे, वोपरेन, आहत। कर्व, चन्द कवि तथा शिवाजी के भी कथन इस पुराण में हैं।

उपर जहां नहां महाभारत और हरिवंश के कथन आये हैं, उनके अतिरिक्त भी इन दोनों मंथों में प्राय: सभी कथायें आगई हैं। नहीं-भारत के आहे, सभा, बन, उद्योग और शान्ति पत्रें। में स्कुट कथायें भरी पड़ी हैं।

# तेरहवां ग्रध्याय भगवान रामचन्द्र।

# तेरहवीं शताब्दी ( बी॰ सी॰ )

इस अध्याय की कथा मुख्यतया बाल्मीकीय रामायख पर आधा-रित है और कहीं-कहीं महाभारत चन पर्व, विष्णु पुराण, हरिबंश और श्रीभागवत का थोड़ा सा आधार है। इनसे इतर आधार बारहवें अध्याय के अन्त में दिये हुए हैं। महाराजा दशरथ के राजत्व-फाल में भारत की क्या दशा थी उसका दिग्दरान गत अध्यायों में कराया जा चुका है। इन महाराज के छुद्धपाय हो जाने तक भी कोई पुत्र न हुआ। इनकी रानी फीशल्या से शान्ता नाम्नी एक कन्या मात्र उत्पन्न हुई थीं। उसे भी इनके मित्र राजा रोमपाद ने दत्तक ले लिया था। ये महाराजा र्यंग देश के स्वामी थे। जब यहुत काल पर्वन्त दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुत्या तब उन्होंने पुरं।हित वशिष्ठ की सम्मति से अपने दामाद ऋष्य श्रुग को बुलाकर पुत्रेष्टि यज कराया। थोड़े दिनों में इनकी तीनों रानियों से चार पुत्ररत्न हुए। वड़ी रानी कौशाल्या के ष्ट्यारमज भगवान् रामचन्द्र दशरथ के सब से बड़े राजकुमार थे। इनसे छोटे कैकेयी-पुत्र भरत हुए, तथा उनसे भी छोटे सुमित्रा के यमज पुत्र . सदमण और रात्रुझ। इस प्रकार चार पुत्र पाकर मदाराजा दशरध ने छापने की घन्य साना। उचित समय पर इन राजकुमारों की शास्त्र और राख का अभ्यास कराया गया।

जब रामचन्द्र की अवस्था सोजह वर्ष के जनभग हुई, तथ ऋषिवर विश्वामित्र ने महाराजा दूरास्य के पास आकर निवेदन किया, "राजस जोग मुक्ते यक्त नहीं करने देते, सो छुपा करके कुद्ध दिनों के लिये खाप रामचन्द्र को दीजिये तो इनकी रक्ता से मेरा यक्त पूर्ण हो जावे।" एहले तो बालकों का अल्पवय विचार कर महाराजा दूरास्य को इस निवेदन में यहा गहबड़ देख पड़ा, किन्तु पीढ़े से उन्होंने बशिष्ट के समकाने पर राम और लक्समा के। महर्षि विश्वामित्र के माथ कर दिया। जान पड़ता है कि राजकुमारों के माथ कुछ सेना भी गडे होगी, यदापि इसका वर्णन बन्धों में नहीं है। विश्वामित्र ने मार्ग में दोनों राजकुगारों के। पूरी शस्त्र-विद्या सिखाई। ऋषिवर के। देखते ही कामवन में ताइका ने इन पर आक्रमण किया किन्तु अपकारिणी होने पर भी स्त्री समक्त कर गमचन्द्र उस पर प्रहार करने से आनाकानी करते रहे। द्यान्त में जब विश्वामित्र के कहने से राम ने जाना कि वह बड़ी ही प्रवला थी और यह भी समस पड़ा कि महर्पि पर प्रहार करने ही के। थी, तब इन्होंने विवश होकर युद्ध में उसका बध कर डाला। श्रनन्तर ऋपि के साथ राम उनके सिद्धाशम में पहुँचे। दूसरे दिन गम की इच्छा-नुसार महर्षि विश्वामित्र यह करने लगे। यह .देखकर मारीच और सुबाहु सेना समेत यज्ञ-ध्वंसनार्थ चढ़ दौड़े । रामधन्द्र ने तदमण के साथ तेकर उनका सामना किया। घोर संमाम हुआ, जिसमें राजसी दत्त की भारी हानि पहुँची और सुबाहु मारा गया। यह , देग्य मारींच हत-शेष राज्ञमों के साथ उत्तरीय भारत की छोड़ दण्डकीरण्य में जा यसा। इस प्रकार याल्यावस्था में ही भगवान रामचन्द्र ने उत्तरीय भारत के। राज्ञसों से छुटकारा दिलाकर भारी यहा प्राप्त किया। श्रद विश्वामित्र का यहा निर्वित्र समाप्त होगया।

विस्थानित्र का यहा नावात समाप्त हागया।

इस काल मिथिला देश के राजा सीरश्वज उपनाम जनक ने यह
प्रस्त किया था कि जो पुरुष जनकपुर का भारी शेव धतुप चढ़ाकर
बासा युक्त कर देगा, उसी के साथ राजकन्या मीला का विवाह होगा।
बहुत में राजकुमार तथा राजा लोगः घतुप चढ़ाने मिथिला गये थे,
किन्तु संव की थिफल मनोरथ हो खपनी कीर्ति गर्वाकर कीटना पढ़ा
सा। इन हारे हुए लोगों में रावस्त भी था। उससे भी पिनाक न चढ़
मका था। प्रमुष चढ़ाये जाने के लिये खयांध्या भी निमन्त्रस जा चुका
था। रामचन्द्र के शीर्थ से विश्वािमत्र परम प्रसन्न हुए छीर उनको समक्त
पड़ा कि यह घतुप चढ़ा सकीं। इसिल्ये यद्य पूर्व होने के पीछे ते
जाकुमारों के साथ विधिला पहुँच। महाराजा सीरश्वज ने उनका
यथायीग्य सस्कार किया। उचित्-वार्तालाव के पीछे विश्वामित्र की
आज्ञा से भगवान रामचन्द्र घतुर्य चढ़ाने पर समद्ध हुए। इन्होंने

पृथ्वा-मण्डलस्य राजकुल के सारे पराक्रम की द्रमन करनेवाले भारो श्रीय पिनाफ की सहज ही में चढ़ा दिया और उसे ज्यायुक्त करके उस पर इस जोर में सहज ही में चढ़ा दिया और उसे ज्यायुक्त करके उस पर इस जोर में सहज हो में स्व प्रश्न करोंग पिनाक एक तनके की मिलि हुट गया। मिथिनापुर में सैंफड़ों लोगों के धनुत चढ़ाने में विकल मनोरख होने में सीता के ज्याह विषयक भौति-मीति के संकलप-विकलप उठ रहे थे। रामचण्ड ने पल भर में इन शंकाओं की मिलूंल कर दिया। अब जनकपुर में बचाई वजने लगी। महाराजा लगक के विश्वविभादिनों करपाशि भीति के अविरिक्त एक और कन्यारम थी, सथां इनके भाई कुशच्यज के दो कन्यायों थी। इसिलिये महाराजा सीरच्यज ने महाराजा दशरथ को पत्र भेज कर उनके चारों राजकुमारों का व्यवनी कन्याओं और भतीतियों के साथ विवाह करने का हकान किया। महाराजा दशरथ को पत्र भेज कर उनके चारों राजकुमारों का व्यवनी कन्याओं और भतीतियों के साथ विवाह करने का किया। यहाराजा दशरथ की पत्र भेज कर जनकपुर में है भग्य। शाम को सीता, भगत की गाएडवी, जिस्मण की उनिला और श्रमुष्ठ को श्रवक्रीति मिलीं।

चारों नुत्रों का विवाह करके महाराजा दशरय जिस काल आयोध्या को लीट बहे थे, तब मार्ग में उनकी परशुराम से मेंट हुई। ये हिर्वयशा-विध्व सकारी ही परमुद्धाम थे। युद्ध परशुराम ने शिवशिष्य होने के कारण रामचन्द्र द्वारा शेच चतुन वोहा जाना मुनकर आशी कोष क्या और वे युद्धार्थ संनद भी हुये, किन्तु रामचन्द्र की विनाय और पुक्तार्थ से मस्त्र ही हुये, किन्तु रामचन्द्र की विनाय और पुक्तार्थ से मसल हीकर वथा अपने पिता के माना विश्वास्त्र का व्याव मानकर पीछे से अपना वरमोत्कृष्ट धतुष चनदा देकर यन चले गये। परशुराम के हार मानने से रामचन्द्र की व्यानि संमार में और भी अधिक हुई। अब महाराजा दरास्य पुत्र-युद्धां तथा पुत्रों से की प्रमेत अयोध्या पहुँचे और फिर से पूर्ववन गान्य करने लगे। खुद्ध होनों के पीछे सीवा समेत गामचन्द्र सिक्तापुर्ग गये और कई मान वहीं रहे। "

जब राजकुमार श्रीराम खबोच्या को पदारे, तब थोड़े हितों है किये राज्ञप्र को माथ लेकर राजकुमार सरब खबने निकाल गये। उर्जे बीच में महाराजा दशस्य ने रामचन्द्र को बुबगाद यह हेने का जिल्ला किया। इस पर उनकी प्रियतमा रानी कैकेयी को उसकी दासी मन्यरान समकाया कि किसी प्रकार अपने पुत्र के लिये युवराज पर प्राप्त करो। पहले तो कैकेयी ने इस प्रस्ताव को धर्मीवृद्ध के कर प्रमुख प्राप्त करो। पहले तो कैकेयी ने इस प्रस्ताव को धर्मीवृद्ध के कर प्रमुख प्रमुख प्रस्तान के सामकान में आकर उसी के मन्यसानुसार चलना म्यीकार कर लिया। जब कैकेयी का विचाह दशस्य से इसा था, तब यह निश्चित हो गया था कि दशस्य से उरवस कैकेयी का ही पुत्र चत्रसाधिकारी होगा। साम का प्रभाव बहुत बहु जाने से पुत्र प्रमुख दशस्य ने इस प्रतिक्षा का नाज उचित न समका।

किसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को दो बर देने की प्रतिक्षा

की भी थी और रानी ने उन्हें उस काल न गाँगकर भविष्य के लिये थाती स्वक्तप रख छाड़ा था। मन्धरा ने उन्हीं का समरण विलाकर कैकेथी से कहा कि अपने पुत्र के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्षों का वनवास गाँग लिया जाय। श्रव कैकेवी कोपशवन में चली गई। राजा ने वहाँ जाकर उसे मनाना चाहा तो उसने अपने दोनों वरदान माँग कर उनके हृदय में काँटा सा चुभो दिया ।॰ महाराजा दशस्य सब लड़कों का उचित प्यार करते थे किन्तु राम उनके जीवनाः घार ही थे। यिना राम को देखे उनको एक घड़ी चैन नहीं पड़ती थी। इसलिये इनके बनेवास का वरदान सुनकर वे अध्यन्त विकल हुए। सत्य से भ्रष्ट होना उनके लिये त्रिकाल में भी सभव न था है किन्तु राम को वन भेजना उन्हें प्राणस्थान से भी अधिक दु:संदायी था। इसितये उन्हें सारी रात विलाप करते ही बीती। प्रात:काल जब लोग राम का अभिषेक होना समक रहे थे, तभी इस दुर्घटना के समाचार सारी अयोध्या में फैल गये । रामचन्द्र ने अपने पिता की महा दुरवस्था देखकर उन्हें बहुत सममाया और १४ वर्ष के लिये वन जाने में अपनी पूरो प्रसन्नता प्रकट की, किन्तु राजा का दुःख किसी प्रकार कम न हुआ। पिता की मानसिक आज्ञा शिरोधॉर्थ्य करके राम सुखपूर्वक वृन जाने की तय्यारी करने लगे। इनकी प्रिया सीता और वात्सल्य-माजन अनुज लद्दर्मण्ं ने छोड़ना किसी प्रकार पसन्द न किया और विवश होकर इन्हें उनको भी साथ लेना पड़ा ।

रामचन्द्र ने समका होगा कि हमारे वन चले जाने पर राजा किसी प्रकार धेर्च्य घारण करेंहींगे। इसलिये माता पिता की कलपते ह्योड़ तथा रोती हुई श्रायोध्या से गुल मोड़ श्रौर केवल धर्म को शिरोधार्यमान कर्तव्यपालनार्थ भगवान् रामचन्द्रै सीता लदमण के सहित उसी दिन जंगल की चले ही गये। पितृमक्ति, धर्मपालन श्रीर स्वार्थत्याम का इन्होंने इस अवसर पर जो श्रपूर्व जवाहरण दिखलाया, वह आज भी हतभाग्य भारत का सिर ऊँचा करता है और चरित्र-शोधनार्थ हमारे लिये एक परम पूज्य आदर्श स्वरूप प्रस्तुत है। बहुत से अयोध्यावासी लोग राजभिक दिखलाते हुए शमयन्द्र के पीछे लगे। उन्होंने सोचा कि विना राग की अयोध्या नरक से भी निकृष्टतर है और जहाँ राम हैं वहीं शत अयोध्याओं का सुख है। रामचन्द्र, के बहुत संस्काने पर भी जब वे लोगन लीटे तब उनका दु:ख दूर फरने के विचार से रात में छिप कर ये जंगल को चले गये। प्रात:कोल राजकुमार की न पाकर ये लोग विवश होकर अयोध्या लौट आये। स्मादान् ने पहली रात तमसा नदी के पास निवास करके दूसरी गोमती-तट पर विताई। स्नाप यथा समय गंगातट पर शृंगवेरपुर रहुँचै। बहाँ गुह्नामक निपाद-पति ने बहुत सेवा की, यहाँ तक कि उसके आचरण 🗎 प्रसन्न होकर भगवान् ने उसे मित्र माना । गंगापार होकर श्रीरामचन्द्र प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम की प्रधारे। वहाँ भरद्वाज ने मगवान् का श्राच्छा जातिथ्य किया। जनन्तर दोनों राज-कुमार चित्रकृट पहुँचे और वहाँ कई मास विराजमान रहे।

चपर रामचन्द्र की बनवाजा से महाराजा दशरण का पैर्थ विक्रकुक कहुंट गया और है. बालक की भीति विक्राप करने. लगे। महाराजी कीशव्या, मुमिना तथा सब मन्त्रियों के समम्बन्ने पर भी इनकी पैर्य न आया। कहते हो हैं कि जाप सा वस्स्त, की सा सस्ता और भाई सा सहायक कोई नहीं। सब लोगों के सबकात हुए भी महाराजा दशरण अपने प्रयक्त पत्र के से मन सान्त करने का कोई बचाय न देख पड़ा। जब रामचन्द्र के पान में पत्र कर कर सान समान्त करने का कोई बचाय न देख पड़ा। जब रामचन्द्र के पान में पत्र कर सर सान सान्त करने का कोई बचाय न देख पड़ा। जब रामचन्द्र के पान में पत्र कर सान सामान्त कर राजसच्या सुमन्त ने विगतों की कि सब प्रकार में ममान्त सुमान्त पर भी दोनों राजकुमारों और सीवा में से कोई न जीटा, टब

महार(जा दशरथ की श्रंतिम श्राशा भी दूट गई। श्रव राजा का चित्त शोक से ऐसा संतप्त हुआ कि दो ही चार दिनों में उनका शरीरपात ही हो गया। राजा दशरथ का स्वर्गवास रामचन्द्र के धनगमन के छठवें दिन हुआ। राज-मन्द्रियों ने यह आकरियक दुर्घटना देख राजा का शय तेल में डालकर सुरचित रक्खा और शोधगामी दूत द्वारा भरत की ननिकाल से बुला भेजा। भरत ने ऋति शीध श्रयोध्या श्राकर सारे समाचार सुने और सब विपत्तियों का मूल कारण अपने ही की समफ कर वे दीन भाव से थिलाप करने लगे। सय के ममकाने युकाने और राज-माता कौशल्या की अनुमित पाने पर भी भरत ने १४ वर्ष भी राज्य करना पसन्द न किया छोर बिधिपूर्वक विता की छान्स्येप्टि क्रिया करके वे रामचन्द्र के। वापस युक्ताने के लिये राज-परिवार सहित चित्रकृट को प्रस्थित हुए। संमार में जब तक सट्गुलों का मान रहेगा तब तक महारमा भरत के इस भारी स्वार्थ-स्वाग के क्षिये उनका नाम इतिहास के पुष्टों पर स्वर्णाचरां से अंकित रहेगा। मार्ग में निपाद-पति से सेवित होते और प्रयाग में भरद्वात श्रुपि का श्रातिथ्य स्वीकार करते हुए राजकुमार भरत यथासमय चित्रकृट में पहुंच कर ज्येष्ठ आता राम की सेवा में उपस्थित हुए।

पिता का खहाभ समाचार सुनके रामचन्द्र ने खड़ा शोक मनाया और विभिन्ने हाद्ध हो कर वे भरत के समम्माने लगे। भरत ने राम-चन्द्र के अवश्या चलने की बहुत प्रकार के बिनती की। अन्त में भगवान ने आज़ा दी कि जिस पिता ने पुत्र के स्थान कर सर रक्वा और शारीर छोड़ पुत्र-प्रेम का असीम वहाहरण हिरलताया, उस पिता तथा राजा का वचन मेटना सुगम नहीं है। किर भी मेरे चित्र में इन सब बातों से यह कर तुम्हारा संकाच है। अत: तुम्हीं सब बातों पर विचार करके कही सुध्या पुरुष को राज्यसुखार्थ अथवा वत तुस्त्र-विचान का कंपन करके हिसी सुध्या पुरुष को राज्यसुखार्थ अथवा वत तुस्त्र-विचान मार्थ की स्वात तुम्हीं की राजा होते हुए राज्यमार से चनते का प्रयत्न करका चित्र है ? इन वातों को सुन कर महास्मा भरत किंकतंव्यविमृद्ध हो गये, किन्तु कर्तव्य का पूरा चनते हुए भी राज्य-महस्मा कानते ने उन्हें ऐना पेरा

कि इस बात के लिये वे किसी मौति वस्तुत न हुए। उन्होंने सोचा कि विता ने सुके राज्याधिकार अवस्य दिया है किन्तु में उस प्रहण न करके भी उनकी आहा भीन करने का दोधी नहीं हो सकता, स्योंकि अपना भी राज्य उचित उत्तराधिकारी के सौंग देने का एफे सदा अधिकार है। राज्य उचित उत्तराधिकारी के सौंग देने का एफे सदा अधिकार है। उनका ऐसा बिचार समक और उन्हें किसी प्रकार राज्य प्रहण न करते देख कर राज्यच्द्र ने उनकी इच्छानुसार सिंहासनामीन करने के लिए अपनी पाहुक यें उन्हें चैं। उन पाहुकाओं की सिंहासन पर रखकर भरत ने प्रतिनिधि के समान अधिकाय से दो भीज निन्दाम में रह कर १४ वर्ष राज्य चलाने का संकल्य किया और अपना अत निमा दिया।

इसर भगवान राज्यन्द्र का असली हाल समक कर हजारों मनुष्य

चित्रकृट में इनके दर्शनार्थ थाने लगे । इस कलकान से बचने के लिये रामचन्द्र ने दूर देश का प्रधान किया। अब ये तीनी द्रहकारण्य सें फिरते हुए पद्भवटो के निकट पहुँचे। यहाँ इन्होंने जनस्थान में स्रगस्य ऋषि के दर्शन किये और उनकी सम्मति के अनुसार पंचवटी में गोदावरी के एक रम्य सट पर पर्याकुटी बनाकर ये निवास करने तमे। फद्दे हैं कि उस स्थान पर गोदावरी नदी धतुपाकार बहती थी। आगस्य ने सब से प्रथम बिन्ध्य और महाकान्तार वन की पार करके दक्षिण में जन स्थान पर पहला जार्य उपानेवेप बनाया था। धैदर्भी लापामुद्रा से आपका विवाह हुआ। था। दोनों वेदपि थे। आगस्य ने इल्यज्ञ राज्ञस के। हराकर उपनिवेश बसाया था। वेद में आप धीर कहे गये हैं। व्यरव समुद्र के लुटेरों को जलयुद्ध में हराकर व्यापने ज्यापार अकटक किया था। लोपामुद्रा द्वारा राम के मित्र काशी नरेश आलर्छ की आशीर्बोद दिया जाना लिखा है। भगवान् रामचन्द्र ने चित्रकृट में लगभग दम मास और पद्धवटी में भाय: १२ वर्ष निवास किया। इसी निवास-स्थान के निकट खापने एक बार हड़ियों का ढेर देख उसे टीला समझ कर पूछा कि यह क्यों है ? इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया किये राज्ञ सोंद्वारास्त्राये हये ब्राह्म कोंको इड्डियां हैं। १२ वर्षतक ऋषियों के साथ ज्ञान-वैराग्य की वार्त्ती करते हुए भी भगवान को यह : भारी उपद्रव देख इतना क्रोघ श्रामा कि श्रापने उसी स्थान पर दक्षिण

इधर का कोई समाचार न पाकर रागर्चन्द्र को समक्त पड़ा कि सुपीव ने हमारा काम भुला दिया है, इसिलये बानरेश को डराकर बुला लाने के लिये इन्होने लदमण को किष्कित्वा भेजा। लदमण ने जाकर कोप करते हुये कहा कि सारा पुर जला कर सस्म कर देंगे,। इन्हें कुद्ध समक कर सुप्रीय ने समकाने के लिये हनुमान् के साथ महारानी ताग को भेजा। इन लीगों ने कुमार का सम हाल बतला और बहुत प्रकार से नम्रता दिव्यनाकर प्रसन्न किया। अय सुर्मीव ने भी आ सुमित्रानन्दन का अभिवंदन किया और सब लोग मिल कर रामधन्द्र के पास पहुँचे । वहाँ सद्य प्रकार से सलाह होकर युद्ध सन्त्री जाम्ययान् ऋत की अधीनता में चुने-चुने सन्दार सीता की खांज निकालने के लिये भेजे गये। इनमें युवराज खंगद चौर ततुगान् भी थे। खोजते-खोजते ये लोग ठेठ दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुँचे खौर वहाँ जटायु के भाई युद्ध संपाति से इन्हें लंका में सीता का होना विदित हुआ। अब यह प्रश्न उठा कि इतना बड़ा समुद्र तैर कर लंका कीन पहुँच सकता है ! सभों ने अपने अपने सामध्यें का कथन किया किन्तु स्वयं श्रह्नद् तक को जाकर लीट श्राने की हिस्मत न पड़ी। तब जाम्यवान् की सम्मति से महाबीर हनुमान इस कार्य पर नियुक्त हुए श्रीर इन्होंने इसे सहर्प खीफार किया। श्रीता के लिये चिह्न खरूप रामचन्द्र ने इन्हें एक अँगुठी दी थी। अब उसी को लेकर हनुमान अपने जीवन के सर्वेत्स्वरूठ कार्य-साधन में प्रवृत्त हुए।

अन्तर एक उन्ने टीले पर चढ़कर साहस के सहारे श्री हरु-मान्त्री समुद में कूद पड़े और ४० मीक्ष तैर कर दूसरी छोर जाने के प्रथम में लगे। श्रीच के टापुओं पर हम लेले और जान पर खेलते हुए साहसमूर्ति महाबीर तैरेते ही चले गये। मार्ग में सुरसा नाम्नी नागमाता ने इनके चल और बुद्धि की परीचा ली किन्तु प्रसन्न ही एवं आशीर्वाद देकर यह चली गई। आगे चलकर एक टापू पर सिंका नाम्नी राज्यों ने हेन्हें पकड़ कर खा जाना चाहा। और प्रकार प्राण् चयता न देख विचश होकर हनुमान् का उस खी तक से युद्ध करना पड़ा। चसे क्षण मर में मारकर ये आगे बड़े और तैरेते हुए लंका के टापू पर पहुँच ही गये।

श्रव साधारण पथिक बनकर डन्दोंने लङ्कापुरी में प्रधेश किया। पुरीको रम्यता देखकर इनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान् महाबीर होने के श्रतिरिक्त इद्धावेष घारण में भी बड़े पटु थे। इन्होंने किमी उचिन छदारेप में साग शहर घूमते हुए रावण का महल भी देख िया क्योर वटां भीता के। न पाकर इन्हें भागी संवाप हुका। इधर-उधर घूमते हुए इन्हें रावण के अनुज विभाषण मिले। उनका रावण-ं कृत सोताहरण का कर्म बहुत ही निन्य प्रतीत हुआ। था। इसकिये इतुमान् का हाल जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई श्रीर उन्हाने इन्हें सीता जों से मिलने की सारी युक्ति बता दी। अब ये सीता के निवासस्थल अशोक-बादिका में पहुँचे और घडाँ अपनी स्वामिन। की घार विसह-वेदना से लिन्न पाकर इन्हें हुएँ और शाक साथ ही साथ हुए, हुएँ उनके मिलने और सतीस्य पर और शारु दुःग्वीं पर। महाबीर ने देखा कि राज्ञसियां सीता के। घेरे हुए हैं और उन्हें सबस्य का प्रस्प स्वीकार करने के लिये भौति भौति के दुःख दत्तो हैं। उन लोगों का बातों से इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि रायण अपने प्रयोजन के साधनार्थ सीतानी की फई बार भांत-भांति से सममा युका चुका है आर नम्नता एव क्राध प्रकाश के कई छलवल कर चुका है किन्तु इन्होंने उसके प्रग्रय का पूर्ण निरादर करते हुए उसकी सदैव उपेचा की है और यही कहा है कि जब तू अपने को कांकपालों से बढ़कर समकता और पुलस्य प्रश्रप के कुल का भी श्रहंकार करता है, तब इन महत्त्वों के विवर्धनार्थ धर्मपालन में भी क्यों गड़ीं प्रमुत्त होता री

खब रात्रि बहुत जा जुकी थी, इसितये राज्ञिसयाँ अपने-ध्यमे घर चली गई तथा उनक प्रास से छुटने पर अकेली रहने के कारण सीता की विरह वदना और भी बहुं। इसी खबसर का उचित काल समम किपबर न रामचन्द्र की दी हुई ऑग्ट्री, देकर सीवाजी से परिचय किया और पत्नी-हरण के भी दे रामचन्द्र ने जोन्जो कार्य क्ष्ये थे उन सथ का भी सत्त्व ने विवरण कह सुनाया। सीताजी ने उस चही के पहने माना और प्रेमाश्र से ऑग्ट्रा की भिगी दिया। इसके पीछे इनकी खाझा लेकर महावीर ने खशाक वाटिका का उजाइना खारम्म किया। इन्हांन मालियां की प्रेमा करके मधुर फल खाये, शाखायं तोड़ हालीं ख्यौर मना करनेवालों पर प्रहार किया । यह द्शा देख मालियों ने यहुत से युद्धकर्त्ताओं को बुलाकर इन्हें पकड़ना चाहा किन्तु इन्होंने उन सब का भी विमर्दन किया । खब गवरण के पास समाचार गये और उसने अपने पुत्र खनवकुमार का इन्हें परास्त करने के लिये कुछ योद्धाओं के साथ भेजा. किन्तु महतनन्त्रन ने उनका भी मानमर्दित किया और अलवकुमार का मार ही डाला । यह समाचार ग्रुनकर राहण बहा दुःखित हुआ । खब इसने खपने मुख्य पुत्र युवराज मेवनाद की खाड़ा ही कि बानर मागा न जाय बरन पकड़ कर सामने लाया जाय । मैबनाद ने खाकर हुआ हा वे हिन्द युद्ध किया और दिख्यात्री के डारा इन्हें मूर्खित कर दिखा । खब उनके खनुयायियों ने इन्हें बाँध लिया और यथाकाल ये राजसमा में उपस्थित किये गये।

इन्होंने रावण से सीवाजी के छोड़ने की सम्मति पर वार्तालाप किया और अपने का रामचन्द्र का दूत कहकर इसी विषय में उनका भी सन्देश वह सुनाया । रावण ने सीता को यापस करना पसन्द न करके पुत्रवय के कारण हनुमान के लिये शाण-दरह की आज्ञा दी । इस पर विभीपशा ने निवेदन किया कि दूत का मारना राज-धर्म के प्रतिकृत है सो इसे कोई और दड दिया जाय । यह विचार रांजा ने भी पसन्द किया और प्राज्ञा दी कि जिन हाथों से इसने राजपुत्र का वध किया है वह जला दिये आयें। प्राचीन मंथों में पूँछ के जलाने की आजा लिखी है किन्तु चसका प्रयोजन हाथों से मालूम पडना है। राज्ञमों ने तेल और लाय से भिगोये हुये वस शहुदहन के निये एकत्रिन किये, फिन्तू उनका बाभीष्ट सिद्ध न हुआ और महाबीर ने सद पन्धन तोड़ जलने हुए बस्तों ने लंका के कई प्रासादों में आग लगा दी। यह आग एक न दूसरे मकान २५ फैलती हुई बहुत दूर तक व्याप्त हो गई श्रीर हकारी महत्त जलकर राख हो गये। इस श्राम्न से लक्षा के प्राप्तादों को आरी हानि पहुँची। अब लंका में कोई कार्य शेष न देख कर माची के लिये सीताजी से चूड़ामणि प्राप्त करवे हनुमान्जी समुद्र में कृद पड़े श्रीर तैरते हुए इस चोर चपने साथियों से चा मिले। उन सप ने इनके लाने से भारी प्रसलता मनाई और सारा हाल सुन कर परम प्रसल

हो इनके बाहुओं का पूजन किया।

श्रय ये सब लोग समीव के पास पहुँचे श्रीर उनके साथ सभी ने रामचन्द्र का दर्शन किया। गामचन्द्र ने सीता की सुध पाकर बड़ा हर्प मनाया श्रीर महाबीग-चरित्र सुनकर चनकी भारी प्रशंसा की। श्रनतर सैन्य सजाकर मुग्रोव ने लंका पर आक्रमण करने की तैयारी की। भगना म रामचन्द्र ने भारत से लंका तक सेतु वाँव कर ऋपनी सेना , उस पार पहुँचाने का संसुवा वाँधा। जिस वाल सेतुबन्धन का कार्य हो रहा था, तय रायण ने अपने मित्रयों से इस विपय में सलाइ की तो विभीपण ने बड़े ती इल शब्दों में राम का प्रताप एवं राज्ञसों के व्यसामध्येकाकथन किया। इस पर कृद्ध हो रावण ने उसकी कुछ निन्दा की। इस व्यवमान से हुट होकर विभीषण ने लंका से भाग कर राम की शरण जी श्रीर अगवान् ने द्या एव कार्यसाधन के विचार से , 'उसे लंकेश बनाने का बचन दिया, तथा समुद्र का जल मेंगा कर खसी स्थान पर राज्य।भिषिक्त कर दिया। जान पड़ता है कि जो टीलों का समृह भारत से लंका पर्यन्त है, उन्हीं के बीच का उथला पानी पापासों स्रादि से भरकर भगवान ने लेतु वैधवाया होगा ! रावण ने वल के मद में उत्मत्त होकर समुद्र पार करते समय मैना की गति का निराध नधीं क्या। चार दिनों में राम का दल सेतु द्वारा समुद्र पार हो गया। अंगद सेनापति नियत हुए । राम दल के उस पार पहुँचने पर रावण ने शुक-मारण को दूत बनाका सेना का हाल जानने के लिये मेजा, किन्तु बानर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और घड़ी फठिनाई से छोड़ा। भगवान् ने अब संगद् का दूत बनाकर लंका पूर्व भेजा, किन्तु रायस ने व्यर्धानता स्वीकार करने तथा सीता की सौटाने की सम्मति न मानी ।

शान्ति होते न देख कर भगवाम ने लंका पुरी का दुर्ग सब धोर से पेर लिया। चारों फाटकों पर चुने चुने चोदा आक्रमणार्थ रक्खें गये। श्वमण ने भी चारों फाटकों की रक्षा के निमित्त भारी चोदा नियुक्त किसे। अब विकराल युद्ध का धार्र में हुआ और मोहे ही देतों रंगानवन्द्र की सेना ने अपना प्रावस्य दिखला दिया। अपने दल की भारों हानि देख और प्रहस्त तथा पूझाच का निषम् सुन रास्तेश्वर रावण के वित्त में कुछ उड़ेग याया। छम उसने नाना के भाई भाल्य-पान, महोदर, स्वपुत्र मेघनाट तथा छान्य प्रधान-प्रधान सम्दारों को छुलाकर सन्त्रणा की। महोदर तथा माल्यवान ने शान्ति की सलाह दी, किन्तु रावण कीए, मेघनाद को सम्राट् पर का दर्प छोड़ कर प्रधी-नता स्वीकार करना मगण से भी निक्रप्टतर समक्त पड़ा। मेपनाद ने रावण को साहस पदान करके रास्त्रों का वल सुनाया और 'खपना', प्रसिद्ध पुरुषार्थ विख्लाने के विषय में भी नम्मतं पूर्वक विनती, की। दूसरे दिन जमने महान शौर्य दिखलाकर स्वयं रामवन्द्र को 'नागपाश से यह कर दिया, किन्तु खन्य लोगों ने प्रयक्ष करके छपने स्वासी को क्रम्यस सुक्त किया। नागपाश च्यर्थ देख कर रावण, ने युद्धार्थ छपने भ्राता क्रम्यकर्ण को भेजा, विन्तु परम शौर्य दिखलाकर वह रामयन्द्र के हाथ से सारा गया। इसके पोले प्रचयह युद्ध करके मेघनाद भी क्रम्यस्य के हाथ से मरा।

यह द्वार दिन देखकर साम्राक्षी सन्दोदरी ने रावंगा को सीता सीटा देन के शिपय में बहुत कुछ समकाता, किन्तु उसम उत्तर दिया कि तुम सीता को दो या न दा, में कुन्मकर्शा और मेचनाद के यिना शरीर धारण नहीं कर सकता। इस पर सकराचा ने विनती की, 'हि सम्राट! जब तक तेरा सेवक मैं जीवित हूँ, तब तक लंका में शीन वचन मुख से कौन निकान सकता है ? अनन्तर रावण की आजा ले परांकगी चीर खरात्मज मकराच विमापण के पुत्र तरणासेन की साथ लेकर युद्धक्षेत्र में मृद्ध पड़ा। इस दोनों ने निशिचर कुलाद्धारार्थ प्रचण्ड संप्राम किया, किन्तु रामचन्द्र की असद्ध शक्ति के सामने कोई युक्ति काम न आई। मकराच लद्मण के हाथ में मारा गया और तरणीमेन की स्वयं रामधन्द्र ने मारा। अपने पुत्र-विनाश के पीछे विभीषण ने विलाप करते हुए भगवाम् से उसका व्यसजी हाल वताया। यह सुन रामचन्द्र का बड़ा क्लेश हुआ। युद्ध फिर भी चलता रक्षा और मही-दगदि राज्या के मन्त्रा और सरदार एक एक करके धराश यी हुए। सबसे पाछे स्वयं रावण ने कई दिन तक प्रचण्ड युद्ध करके और रामचन्द्र के मारी-मारी बोद्धाओं का पराक्रित करके अन्त में स्वयं भगवान् के हाथ से वार्गति प्राप्त की ।

मीनापर णाभाव से लंका की बड़ी हुई मध्यता गली भाँव प्रदर्शित होती है। रामचन्द्र लका-विजयार्थ विजयादशमी के दिन चले थे। लंका का युद्ध ८४ दिन होकर चैत्र मान में रावय-त्रथ के नाथ ममाप्त हुआ। रावया के पीछे रामचन्द्र ने विभीपण को लंका दिन सीना को फिर प्राप्त किया। लोगों के सरेद मिटाने को वियनमा की पायक-परीला करके रामचन्द्र ने उनका बक्षण किया। पायक-परीला के विषय में खाज कल सरेद उपिखत किया जा सकना, था, किन्तु उनहीं दिनों सनारम चादि कई स्थानों पर लागों ने नहकर्त हुए कोचनों से भरे हुए कुएडों पर माधारण लोगों को चलाकर सिद्ध कर दिया है कि हिसी न किसी आँति व्यनिक की दाविका-राक्ति का दमन किया जा मकता है। इस बात में कामकाहित का समस्य अवस्य कम हो जाता है।

शुल मिलाकेर जानकी जी लंका में दस माम रहीं । ऊपर कहा जा जुका है कि रावण के पाम कुबेर वाला आकाशगामी पुरुषक विमान था। जब वह रामचन्द्र की गाम हुआ और उसी पर पढ़कर पत्री और आता ममेत आप कुवर-सुव्य सरदारों की भी: साथ लेकर अवाध्या रथाता हुए, क्यांकि १४ वर्ष का ममय भी अर्व समाज होते ही की था। मार्ग में अरहाज के रहाँत करते और निपाद-पति गुह से मिलते हुए चीद्दवीं वर्ष समाज होते ही १५ वें वर्ष के डीक पहले दिन गमणन्द्र ने निर्देशास में प्रिय आहे अरत की रहाँत दिये। यहीं पर चारों आहथा ने जटाओं की स्थात कर माजे बाले के साथ विश्व समय पर खर्याच्या ने इंद्राकिस की मान , माज के बीच प्रवास समय पर खर्याच्या की श्रीत , माजाई गई । अर्थ चित ममय पर राम का ध्यम्पिक हुआ और ये सुख्युर्वक राज्य करने लगे।

राम-राज्य में प्रचा खुन सुम्ब के साथ रही। उसको किमी प्रकार का कटर नहीं होना था खोर जिनने कट्टों का राज्य निवारण कर मकता था वह मानों प्रचा के लिये तने ही न थे। भारत में सर्वीत्तम राज्य का ख्य तक रामराज्य कह कर उसकी महत्ता स्विन करते हैं। हिन्दू शाक्षासुनार प्रचा के चारां वर्षों के जिम-जिस पर्मे पर चलाना चारिये, उसी पर रामचन्द्र ने उनको चलाया। खाद्सं छाये होने से श्रापने एक बाग हिन्दू निद्धान्तों के दोष में पड़कर तपस्या करने वाले शूट्ट मुनि शान्त्रुक का केवल नपस्या करने के कारण, ध्रपने हाथ मे वर्ग कर डाला। शान्त्रुक वघ की कथा प्रचिष्त है। यह रामायण के प्राचीन भाग में नहीं है।

बन में लौटने पर थोड़े ही दिनों में महारानी मीता ने गर्भ धारण किया। राम के सभी छाचरणों को पुज्य दृष्टि से देखते हुए भी उनकी प्रना ने जुद्रता दिखलाते हुए मीताजी के लंकानियास, के विषय . में उनके आचरण पर संदेह किया और आदर्श राजा होने तथा प्रजा को उच्च उटाहरण दिखलाने के विचार से पामचन्द्र ने अपनी प्राशोपमा सीता के प्रति ''श्रत्यन्त कठोरनाः' दिखलाकर उनके सगर्भा होने पर भी लड्मण द्वारा उन्हें महर्षि बाल्मी कि वाले आश्रम के निकट जंग्ल में छुड़वा दिया। यह देश्वकर महर्षि ने उनकी रक्षः की। घहाँ सीताती के छुश और लव नामक दो यमजं पुत्र उत्पन्न हुए श्रीर उसी श्राक्षम में उनका पालन हुआ।। रामचन्द्र ऐसे लोकप्रिय हो गये थे कि उनके जीवन-काल में ही महिंप बालमीकि ने तत्कालिक भाषा में एक रोमायण काव्य बनाया था, जो उन्होंने रामास्मजों की करठस्थ करा दिया। महर्षि ने बालकों को चत्रियोचित शस्त्र-विद्या की भी योग्य शिक्षादी। थोड़े दिनों में महाराजा गमचन्द्र ने नैमि-पारएय नामक पवित्र स्थान में जाकर अश्वमेध आरम्भ किया। नेमिपार एय वर्तमान मीतापुर में मोलह मील की दूरी पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस व्यवसर पर सहिंप वाल्मीकि ने छुरा स्त्रीर लब द्वारा नैमिप में रामायण का गान कराया। इस गान को स्वयं रामचन्द्र ने भी सुना और इसी सम्बन्ध में वातचीत चलने पर गाने वालों का श्रपते में सम्यन्त्र जाना । श्रव सर्वसम्मति से ये पुत्र प्रमन्नता के साथ महण किये गये, किन्तुसीनाजी एक बार की छोड़ी हुई अध्योध्यामें फिर से जाना पसन्द न करके पृथ्वी में प्रवेश कर गड़ें। इस प्रकार इसका पवित्र जीवन समाप्त हुन्छा ।

जिम दिन सीताजी के राजकमार उत्पन्न हुए थे उसी दिन राजुन लयणासुर में युद्ध करने के लिये जाते हुए मार्ग में गहर्षि राजमीकि के आश्रम पर उहरेंथे। इस युद्ध का कारण यह था कि मधुराकाशासक लवणासुर प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा था। सम्भवत: यादव नरेश भीम सात्वत की खोर से वह मधुरा के प्रयन्थ पर नियुक्त होगा । उसके नरमत्तक आदि होने के कथन श्रत्युक्ति पूर्ण समक्त पड़ते हैं। मधुरा प्रान्त के निवासी ब्राह्मणों ने राम का यश सुन आयोध्या जाकर आध्यों की कच्ट-कथा कह सुनाई थी । रामचन्द्र से ऐसा, कष्ट कभी नहीं देखा जाताथा, इमलिये इन्होंने अपने भ्राता शबुझ की लक्षण के मारने और मधुरा का राज्य चलाने के लिये भेजा था। बालमां कि-आश्रम से आगे बढ़ कर रामुझ ने मधुपुरी पहुँच लवस का सक्तकारा और युद्ध में उसका निधन किया था। रामणन्द्र ने चलते समय खर्याध्या ही में शत्रुत्र का माधुर-राज्याभिषेक कर दिया था। इसलिये लवकासुर के मरने पर माधुर-प्रान्त की प्रजा ने हर्पपूर्विक इन्हें व्यवना राजा माना व्योर ये वहीं राज्य करने लगे थे। समक्ष पड़ना है कि इस काल बादव नंग्रा भीम कहीं दक्षिण की छोरू हट गये होंगे। अश्यमेश के समय नैमिप पहुँचकर शत्रुप्त में अरवरचा का काम लेकर उसी के साथ भारत-भ्रमण करके राजाओं को पराजित किया था। शतुझ ने मधुरा का राज्य १२ वर्ष चलाया ।

इस प्रकार सहाराजा रामचन्द्र का सम्माट् पर पूर्णाल्पेण स्थापिन हुआ। आपने पता के संदेश करने पर सीना जी को होर वो दिया या, फिन्सु अपने चित्र में उनके चित्र को दूषित कमी नहीं माना। इसिलिये इन्होंने व्यवस दूसरा विवाह नहीं किया और यत के समय की के स्थान पर सीना की सुवस्मीययो सृति प्रतिष्टित करके बहा का काम पूरा किया। यहान्त में अपने दोनों पुत्र कुरा और तय को पाकर रामचन्द्र भागाओं समेत बड़े प्रसन्न हुए। इनके भागाओं के भी दोन्दी पुत्र हुए थे. अर्थात् स्वाह और राष्ट्रधाना अत्रम्म के. नत्त और एएक भाग के तथा प्रमन्द और राष्ट्रधाना सदस्य के। इसी समय फेक्स इस में गन्धनों ने भाग के साथ व्यावत्र युपानित् को सार कर उम देश में अपना राज्य स्थापित किया। यह देस रामचन्द्र न व्यवने भागा भग्य की अर्थानगा में एक मेना में ने, जिसने जाकर पुरुष्ठ-रनरेश गन्धनों को प्रशानित किया तथा ईक्टय देश पर भी राम्ब जमाया। तत्त को तत्त शिला मिली और पुष्कर को पुण्करावती (बायु ८८, बिच्सा IV ४, ४७; पद्म V ३५-२३-४; VI २७१, १:; व्यग्ति ११, ७-८; रघुवशं XV ८८-९)। इस प्रकार यह राज्य भी सुर्यवंशियों के अधिकार में जा गया। समय पर अन्य कई राज्य भी रामचन्द्र ने प्राप्त किये। अब आपने पुत्रो और भनीतों का सब प्रकार से मगर्थ समक्त कर जीने हुए और पैतृ ह राज्य उन्हीं में विभाजित कर दिये। ज्येष्ठ पुत्र कुराको (पद्म ४। २७१-५४-५५) अयोध्याका युवराज वना कर कुराध्यती पर कुशावती में भी राज्य चलाने की आज्ञादी। यह विन्ध्याचल के दित्र स्तु है। कालिदास के अनुसार कुश ने समय पर प्रजा की प्रार्थना से अप्योध्या किर से राजधानी धनाई। लब की शरावती उपनाम उत्तर कीशल का राज्य मिला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कहते हैं कि लबकाट उपनाम लादोर नगर लचका ही बसाया हुआ है। आवस्ती जिला गोंड़ा ब बहराइच में है। तत्तशिला को अब शाहधेरी कहते हैं, जो अटक तथा रावलिएडो के बीच में कालका सराय से एक मील की दूरी पर रिथत है। तदमेश के पुत्र व्यगद और चन्द्रसेन (या चद्र केंतु) वा चन्द्रचका का कारापय के अन्तर्गत व्यगद नगर तथा चन्द्रावती (मल श्रा) के राज्य दिये गये। ( वायु ८८, १८७, ८; अझाएड III ६३, १८८-९; विष्णु IV ४, ४७; रघुवश XV ९०; वदा V ३५, २४; VI २०१--११--२; ये स्थान हिमाचल के निकट थे।) सुवाहु को मधुरा तथा राष्ट्रघाती की विदिशा (वर्तमान भेलसा) मिले। इस प्रकार रामचन्द्र ने अपने तथा भाइयों के ज्याठों पुत्रा को प्रसन्न करक सभी को राजा बना दिया। भगवान् ने शत्रुज्ञ, सुमीव और विभीषण को मिलाकर कैवल अपने वाहुबल से ग्यारह राजाओं का श्रभिपेक किया। अंग, वंग, मस्त्य, र्युगवेरपुर. काशी, सिन्धु-सोवीर, सीर ट्र, द्विमा काशल, किटिकन्या और लंका भगवान की मित्र शक्तियां थीं। रामचन्द्र ने मथुरा से इतर किसी आर्थ्य नरेश पर सेना सन्धान नहीं किया। अव तक भारतीय किसी सम्राट्का राज्य एवं प्रभाव ऐसी न बढ़ा था। आर्च्यत्व का भी प्रभाव जाप के कारण बहुर्द बढ़ा।

रामचन्द्र के चरित्र का सब से बड़ा थांग दृद्धा थी श्रीर अब

यही अयोध्या के सर्वेष्ट्रधान रक्त को लूटने बाली हुई। रामचन्द्र में एक धार प्रस्म किया या कि विद कोई मेरी आज्ञा मंग करेगा तो में असका त्याग कर हुँगा। दैववश करमण को ही अवश होकर इनकी आज्ञा शालांगे पड़ी, जिस पर न बाहते हुए भी इन्होंने उनका त्याग कर दिया। रामचन्द्र से एथक होकर जरमण को सारा संसार स्ट्रिय समस्त पड़ा और वे महत्त से सीधे गुलारघाट पर पहुँच कर सरव्य के उक्त में जुत हो गये। आप की माता और सीता जी स्वर्ग आसिनी ही ही जुकी थीं, अब क्समण का भी अगिरान्त सुनकर रामचन्द्र से भी न रहा गया और इन्होंने शारीर स्वाग के विचार से अपने शेष में मी न रहा गया और इन्होंने शारीर स्वाग के विचार से अपने शेष में होते भाइयों को साथ ही वेखना चाहा। भरत तो अयोध्या में रहते ही थे, राष्ट्रम भी अब वहीं पहुँचे। इन दोनों भाइयों ने पाम का विचार सुनकर इनके पोछे संसार में शारीर थारख तुच्छ समफ इन्हों के साथ गुलार सन इनके होने भी ऐसा ही विचा। वह तुचेदना देख अयोध्या के हवारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। कहा जाता है कि आस्पार के हवारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। वह तुचेदना देख आयोध्या के हवारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। वह तुचेदना देख आयोध्या के हवारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। वहा जाता है कि आस्पार

रामपन्द्र ने याधवजीवन व्यवने चरित्र से परमोक्त आहर्श विक-लाया। इन्होंने व्यवनी तीनों माताबां तथा तभी कान्य लेगों से येपीचित व्यवहार रक्ता। किसी का चित्रत मनोरथ इनके द्वारा कभी यिफल नहीं हुआ। क्या दानशीतला, क्या न्यायपरता, क्या राज्य-राप्तम कीर क्या केहिं भी चरित्र-सम्बन्धी सद्गुण, इन्होंने सभी बातों में व्यवने पुनीत जीवन का नमूना वना रक्ता था। इसके इस उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही लागों ने बालि एवं राह्र सुनि के वथ, रा्प्याधा-विक्तपकरण और सीतारवाग वाले कर्मों की शीच्ण जालीचना भी कीहि। ये हिन्दुओं में इंश्वरावतार समके जाते हैं, सो धार्मिक विचारों से भी इनके लाखों मक हैं। इसलिये उपर्युक्त पार्ता के खण्डन-महत्रन में बहुन कुछ लिखा पढ़ी हुई है, जिसका सार भी कहना यहाँ चनावश्यक समक्त पड़ता है।

वाले रोग से इस काल अयोध्या उजाड़ सी हो गई।

ें इनका चरित्र एक रामायुख द्वारा इनके जीवन ही में गाया गया। घालगीकि द्वारा रचित रामायुख मन्य खन भी उपस्थित है। यह यहा प्राचीन मन्य है, किन्तु फिर भी १३ वीं शताब्दी बी० सी० का नहीं हो सकता। पंडित लोग इसे छठवीं से तीसरी शताब्दी ची० सी० तक हा सकता। पान प्रत्य मानते हैं । वाल्मीकि का जन्म भृगुवंश में के इधर-डघर का मन्य मानते हैं । वाल्मीकि का जन्म भृगुवंश में हुआ। इसी वंश के शुकाचार्य थे । महाभारत का कथन है कि बाल्मीकि ने रामायण के ५ कारड १२००० रत्नोकों में लिखे थे, ७ कांड श्रीर २५००० श्लोक उनके लिखे नहीं हैं। महाराच रामचन्द्र सम्बन्धी जितने अथ संस्कृत और भारतीय वर्तमान भाषात्रों में बने हैं उतने बुद्ध और श्रीकृष्ण से इतर यहाँ किसी एक मनुष्य के विषय में नहीं बने। बौद्ध प्रन्थों में भी रामचन्द्र का वर्णन अधिकता से है। "दशरथ जातक" नामक अन्य परम प्रसिद्ध जातकों में से एक है। इसमें रामचन्द्र की कथा बहुत झशों में ज्यों की त्यों तिखी है । झन्य जातकों में भी इनका कथन यत्र तत्र मिलता है। जैन ग्रन्थों में भी इनकं वर्णन हैं, एवं एक जैन रामायण भी प्रस्तुत है।

इतने प्रमाणों के होते हुए भी कुछ पाश्चात्य लोगों को श्रम हो गया है कि रामचन्द्र कल्पित पुरुष मात्र हैं। इसके प्रमाण में वे वेदों में राम नाम के अभाव को पेश करते हैं। जैसा कि १६ वें अध्याय में दिखलाया जा चुका है, वेदों में चन्द्र यंशियों के अधिक वर्णन हैं क्षीर सूर्वेवेशियों के कम; तथापि वेदों में भी राम नाम का अभाव नहीं है। स्वयं ऋरवेद में इन्द्र को कई बार राम कहा 'गया है और यह करने बाले एक राम नामक शक्तिमान मनुष्य भी हैं। कोई कारण नहीं है कि ऋग्वेद वाले यही यज्ञकर्त्ता नशक्त राम दशरथ नन्दन राम न माने जायें। यदि राम वास्तव में न हुए होते तो हिन्दू-मत विदेशी बौद्ध और जैन लोग अपने अन्धों में इनका वर्णन कभी न करते। फिर ब्राह्मण त्रौर वेद ब्रन्थ इतिहास नहीं हैं स्त्रीर उनमें जी नाम श्राये हैं वे सब प्रसंगवश लिखे गये हैं । इस लिये यदि उनमें कोई विशिष्ट नाम न हो, तो भी यह अमाव उसके अनस्तित्व का श्चकाट्य तर्क नहीं है। बहुत से पारचात्य पडितों ने भी पौराणिक श्रात्युक्तियों को श्रमिद्ध मानते हुए भी राजवंशों का विवरण प्राह्म कहा है। इन लोगों में पार्जिटर श्रीर विन्सेएट स्मिथ भी हैं। इन सब कारणों से रामचन्द्र की ऐतिहासिक सत्ता दढ़ है। उस काल राजा का न्याय करने में नियम बनाने की आवश्वकता

नहीं पड़ती थी और प्रवीस पंडितों के बनाये हुए राज्य-नियम प्रत्येक देश में चज़ते थे। सारे भारतवर<sup>°</sup> के सभी मुख्य स्थानों में एक दूसरे से च्यापारिक सम्बन्ध था खौर खनार्य राज्यों पर भी आर्य सम्यता का प्रभाव पड़ने लगा था। रावश्-राज्य के भारी सभ्यतापूर्ण ज्यवहार ः इन कथनों की सिद्धि होती है। वालि और सुमीव के राज्य से भी उसकी महत्ता प्रकट होती है। रामचन्द्र के समय दरहकारस्य में व्यार्थीका एक उपनिवेशेंथा। इनके विजयों से दक्तिए। पर भी आर्थों का बड़ा प्रभाव पड़ा और आर्थ लोग बहुतायत से वहां यसने लग गये थे। इस काल से कुछ पड़ले राम के पिता दशस्थ और उत्तर पांचाल नरेश दिवोदास ने वेदों में प्रसिद्ध (विमिध्वज) शम्बर को मार कर उसके १०० दुगे तोड़े। अनन्तर इसी समय के लगभग दिबोदास के भतीजे सुदास ने भी भारी अमार्च्य नरेश वर्चिन के। मार कर तथा भेदादि की पराजित करके भारत में अन्तिम अनार्य्य वत तोड़ दिया। इसका विशेष विवर्ग ऋग्वेद के सातवें मण्डल में है। व्यतः शन्यर, रावण और वर्चिन के पराजय से यह काल जाय्यों के लिये वड़ी महत्ताका हुआ। रामायण काल में हम गोदावरी में दक्षिण आर्य्य विस्तार पाते हैं, तथा पन्पा, मलय, महेन्द्र और लंका तक में आर्य प्रभाव स्थापित होता है।

से किसी साधारण अधिकार जागीर आदि का प्रयोजन समक पड़ता है, क्योंकि खारिडक्य राजा थे ही नहीं। ज्ञानियों में इनकी गणना है। मुख्ये वंश में, नं० ३८, सीरव्यज के पुत्र भानुमंत राम के साले थे। शकुनिपुत्र स्वामन के भाई ऋनुजिन, नंब ४५८ ने दूसरा राज्य स्थापित किया। इनके वंशों में नं २ ५५ उपगुष्ठ पर्यन्त राज्य चला। नाम सभों के बंशावली में हैं। मुख्य वंश में ग्वागत, नं० ४५, के वंशधरों में, नं० ५२, धृति, ५३ चहुला श्वृद्धार ५४, कृति कातिम नरेश थे। धृति श्रीर बहुलाश्व के समय में श्रीकृष्ण चन्द्र इनके राज्य में गए थे (भागवत व्राम्सकंध )। यह वरा भी इस काल महत्ता युक्त न था। वरा।वली में विदेह वरा का वर्णन इसके आगे नहीं है, किन्तु महाभारत युद्ध के - प्राय: ढ़ाई सुँ वर्ष पीछो इसने वह महत्ता प्राप्त की, जो इसमें कभी भी नंथी। डाक्टर राथ चौधरी का विचार है कि पुराणों के फ़रि शायद अन्तिमें विदेह राज करात जनक हों। यह मत ठीक नहीं समम पड़ता, क्यों कि उन्हीं के चतुसार कराल जनक पौरव जनमे नय से बहुत पीछे हुए, तथा कृति के मिता स्वयं श्री कुटण के समकालीन थे। वैदिक विवरणों में माथवं तथा जनक के अतिरिक्त पर अल्हार तथा नमीसाव्य के भी कथन हैं। मैकडानल और कीय महाशय पर . अल्हार का काशलराज पर अल्लार बतलाते हैं, नमीसाप्यतीड्ये माझरा XXV १७, १८, में प्रसिद्ध यहा कर्ता हैं। इसके 'पांछे,' विदेशी का विवरण छागे छावेगा ।

## 'सूर्यवंश-का सम्मिलित विवरण

हापर युग में इस बश में लब, कुरा, सगर, दिस्ए कोरांल और विदेह वंशा के विवरण ऊपर आ चुके हैं। वैशाला वश नेता में ही टूट चुका था। महत्ता में लब वश का प्राधान्य इस काल भी था, और आगे आने वाला है। फिर भी होपर युग में सारा सूर्यवंश दश रहा और चन्द्र वंशियों की मुख्यता तथा महत्ता रही! कोराल और विदेह वंशों में कई की वंशाबोलयां पुराणों में हैं, और हमारे चोध प्रध्याय में: उल्लिखित हैं। दिस्णा कोशल-वंश वना बहुत काल पर्येष्ट्र रहा, किंचु उसकी वंशाबकी गुप्त कालीन पौराणिक संवादकों की भूल से राम के

#### पौरव व'श

पूर्व पुरुषों में जुड़ कर आगे के लिये लुप्त होगई। सारे सूर्यवरा में लव के बशावरों ने सब से बड़कर महत्ता आप्त की, जैसा कि आगो यथा स्थान आवेगा।

### मुख्य पौरव-वंश

रामचन्द्र के समकालीन, नं॰ ३८, कुछ त्रतापी श्री । आपने बस्त जीता, जैला कि ऊपर कहा जा चुका है। आप ही के नाम पर कौरव घंरा चला। इनके पुत्र, मं• ६९, सार्वभीम के पीछे, इस वंश के भाई चारे वालों ने कई राज्य जुमाये, जैसा कि आगे कहा जावेगा, किन्तु मुख्य शास्त्रा में नं० ४८, प्रतीप तक कोई विशिष्ट वर्णन पुराणों में नहीं है। प्रतीप महत्ता युक्त थे। महामारत में इनके तीन पुत्र देवापिः बारहीक कीर शन्तमु या शान्तमु कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में देवापि व्यरिव्टिपेस के पुत्र हैं। या तो वे पिता के सामने ही सर चुके होंगे, या थोड़े ही दिन राज्य करके गत ही गये होंगे जिससे महाभारत से इनैका नाम छंट रहा हो। 'आरिप्ट पेश का पितृत्व कुछ संदिग्य भी है, जैसा कि वंशावितयों में कथित है। देवापि के छुष्ट रोग था, सी ब्राह्मणी ने इनके राजा होने के प्रतिकृत आपत्ति डठाई। बेचारे प्रतीप रोते वक लगे किन्तु प्रजा के विरोध से विवश होकर उन्होंने ... अपने छोटे पीत्र या पुत्र शान्तुन को उत्तराधिकारी बनाया, क्यों कि मॅमला पाल्डीक, पहले ही से अपने मांमा शिवि का राज्य पाकर इतरापथ जा चुका था। शान्तुन एक ब्रच्छे वैश भी थे। शान्ततु को मस्य और बायु पुराण महाभिषक कहते हैं। देवापि का कुष्ट रोगी होना, म० भा० १४९, ६, में कथित है । देवादिका प्रतीप का पुत्र होना किन्तु केवल शिष्यत्व के कारण दत्तक पिता अरिष्टिरोण का पुत्र वेद में फह्लाना प्रधान का मत है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ९, ३, ३, उनके भाई वाल्हीक को कौरव नरेश प्रातीप्य कहता है, किन्त यह प्रमाण संदिग्ध है, क्योंकि प्रतीप का पौत्र भी प्रातीप्य कहा जा सकता था। आगे की कथा महाभारात के आधार पर कही जावेगी। महाराजा शान्तुन के जेठे भाई देवापि बाध्यण हो गए । इस काल कौरव राज्य सरस्वती हे गंगा तक था। उसके तीन भाग थे, अर्थात 36

कुर, जांगलकुर और कुरुनेत्र । तैतिरीय व्यारस्यक, तैदिक व्यनुक्रमस्यिका के व्यनुसार कुरुनेत्र की सीमार्थे निम्न हैं:—दिन्स खाएडव, उत्तर

्रविद्यार अपने भारति । इस वंश के। पुरु भारत वश कहा है। प्रतीप की घुद्धावस्था में गंगा नाम्मी एक सुन्दरी ने इनसे अमोखी हिल्लगी की । चुद्ध प्रतीप एक समय गंगानट पर तपस्या

कर रहे थे। उस काल गङ्गा आकर अकस्मात इनकी दाहिनी - जंचा पर चैठ गई । इस रूपराशि की ऐसी, ढिठाई से महाराजा प्रतीप संभ्य पूर्ण होकर कहने लगे, ''हे हाभे ! जो सुन्हारा प्रिय कार्य हो बह करने को में प्रस्तुत हूँ, इसिलये खोड़ा करी कि सुन्हारी क्या इच्छा है ?'' यह सुन कर गंगा ने कहा, 'हे भूपशिरोमयों! खाय मेरे साथ ग्रीतिवृत्य विहार की जिये।'' यह सुन प्रतीप ने बत्तर दिया, में "कामवश होकर परस्रीगमन कभी नहीं करता चीर चसमानवर्णा भाग से विवाह भी नहीं करता, प्रह, मेरा व्रत है।" इस वास से प्रकट होता है कि उस काल मिलित विवाहों की प्रया-प्रचलित थी परन्तु राजा प्रतीप उसको पसंद नहीं करते थे। गङ्गा ने उत्तर दिया, "मैं अभेयसी और अगन्या नहीं हूँ तथा कुमारी हैं, इसक्षिये तुम निर्भय होकर सुकसे विवाहः करो।" प्रतीप ने कहा, "यहि तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, तो मेरी थाम जंघा पर यैठना चाहियेथान कि दक्तिए। पर, जिस पर केवला पुत्री, ध्यथेवा पुत्रवधू बैठ सकती है। जब स्वयं तुन्हीं ने धर्मव्यतिक्रम किया है, तब यदि मैं तुन्हारे साथ विवाह न फर्कें, तो तुन्हें सुम्कको दोष न देना चाहिये। तुन्हारे दक्तिण जघा पर बैठने के कार्ण में अपने पुत्र शन्ततु के जिये तुन्हारा वरण करता हूँ ।" यह सुनकर गङ्का ने उत्तर दिया, "हे भर्मेश भूपात ! जी तुम आज्ञा करते हो वही हो।" अब राजा ने अपने पुत्र को बुला कर गङ्गा के साथ विचाह करने के लिये आज्ञा दी श्रीर उन्हें राज्याभिपिक्त करके आप तप करने के लिए रानी समेत बन की चले गये ।

कुछ दिनों में महाराजा शन्ततु सूगवार्थ गङ्गा जी के किनारे गये, तो उसी उपर्युक्त रूपवती तकगी ने इनकी मेंट हुई। उसने श्री समान ज्योतिर्भय तकग्ग तन पर उस काल दिव्य आसूपग्ग धारग्ग कर रक्से ये । उसकी 'पदा-समान उनकुति पर सुधा-सी १वेत साई। शोभित हो रही थी थोर वह अनुल रूप्राशि उस काल एकािकनी विराजमान थी। उसे देखते ही महाराजा शन्तजुं पुलकित हो गये थीर उसकी सुधामयों अविषान से अपने नेत्र एक होते न देल, निकट-जाकर बोले, 'हि शोभिने ! तुमं देवी, दानवी, अपसरा, कित्ररी, अध्या माजुपी में से कीन हो ? में जी हेतु तुन्हारा वरण करना चाहता हैं। आशा है कि इना करके तुम इस प्रस्ताव को सीकृत करोंगी।'' यह सुन गङ्गा ने उत्तर दिया, ''मैं इस नियम पर तुन्हारी सी होने को सन्तर हैं कि में अमुशुभ चाहे जो कर्ल, 'तुम न तो मना करों और कमी- अमसे अपनियः वचन कही। इन दोनों धातों में से एक के होने पर भी। में तुन्तर तुन्हारा त्याग कर दूंगी।' राजा शन्ततु ने इतने पर भी आपने के घरण्य माना वथा गंगा से तथासह कह कर की पीर पार्म में स्वारे पर भी अपने के घरण्य माना वथा गंगा से तथासह कह कर की पर भी में अपने के घरण्य माना वथा गंगा से तथासह कह कर की पर भी में सुन्तर कर है के छी अपने महत्व में ले आपने।

्राज श्राम्बनु के गंगा से एक एक एक र के साल पुत्र बराय है।

किन्तु रानी ने हैन सब का गंगा में हुबोकर मार दाला । राजा को यह कमें वहा ही जाम जाठवाँ पुत्र जरम हुजा तब इनसे बिना कहे न रहा गया, जीर वे थोले कि है रानी! तुम यह सुत-ध्य का का कर कहा नहीं। जम जाठवाँ पुत्र जरम हुजा तब इनसे बिना कहे न रहा गया, जीर वे थोले कि है रानी! तुम यह सुत-ध्य का कुर कमें क्यों करती हों? हे पुत्रिष्ठ! क्या तुके पाय से कोई भव नहीं है ? संगा ने कतर दिया, 'है शुक्कास भूवाल! मैं वेरा यह पुत्र न मारूगी किन्तु मेरी प्रविद्वा पूर्वी हो गई जीर जब मैं जाती हूँ।' जान पड़ता है कि महाराज़ा प्रतिध के चयम-प्यद होने के कारण गंगाने शान्तपु के साथ विवाद कि किया, किन्तु इन्हें यह पाइती दिलाहुक न थी। इसिलीये इन्हें जीर प्रकार से ज्यपान करते हुए न देखकर करने ज्यपना छुटकारा पाने के लिए पुत्र-ध्य सा मृद्र कमें किया। यह ज्युमान वहुत पुष्ट नहीं समम पहला है। महाभारत में इसका कारण देवलाओं से सम्बन्ध रखता है। महाभारत में इसका कारण देवलाओं से सम्बन्ध रखता है। महाभारत में इसका कारण देवलाओं से सम्बन्ध रखता है। महाभारत में इसका कारण देवलाओं से सम्बन्ध रखता है। महाभारत में इसका कारण देवलाओं से सम्बन्ध रखता सच्चे देवना ये जो नर देह से बचने को स्वयं ज्यना सारा जाना पाहते ये। फिर रान्तु के स्वाग का कोई पुष्ट कारण नहीं मितला।

श्रम्या के लिये राजा शाल्य ने भारी युद्ध किया, किन्तु वह भी भीष्म के प्रचंड पुरुपार्थ के श्रागे ठहर न सका।

श्रव देववत भीष्म इन कन्याओं को पुत्रियों के समान लिये हुए राजा विचित्रवीर्य के पास पहुँचे। जब माई के साथ इनका विवाह करने को हुए, तब बड़ी पुत्री व्यम्बा से शाल्य को अपना प्रीतिभाजन धतला कर वहां जाने की छाज्ञा माँगी । भीष्म ने उसकी प्रार्थना उचित समम कर कई वृद्ध ब्राह्मणों तथा वृद्ध दासी दासों के साथ उसे शाल्य के यहाँ जाने के लिये विदा किया तथा अम्बिका और अम्बातिका का धिचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया । जब चान्दा शाल्य के यहाँ पहुँची, तब उसने उसका ब्रह्ण न किया। उसके ब्रह्ण में राज-समाज में बदनामी संभव थी। अब अम्बा अपने मातामह होत्रबाहन से मिली । उस राजर्षि ने इसका सारा दृतान्त सुनकर इसे महेन्द्रगिरि पर भृगुराम के पास हो जाने का विचार किया। दैववश जिस जंगल में होत्रवाहन तपस्या करता था वहीं उससे मिलने के लिये दूसरे दिन परशुराम आप ही आगधे । ये परशुराम सहस्त्रार्जुन के सारने वाले परशुराम से पृथक् थे । प्रन्थों में दो परशुरामों के नाम आये हैं, अर्थात एक सहस्रार्जुन को नारनेवाले। दूसरे होत्रवाहन के मित्र, जिनका वर्शन अब हो रहा है। यही अस्तिम परशुराम भीष्म के शख्युह थे।

होत्रवाहन ने अपनी नातिन की सारी व्यथा परहाराम से कह सुनाई। यह सुनकर परहाराम ने कहा कि जिसके साथ कहिये, उसी के साथ इन इकला विवाह करा है, क्योंकि औव्म और शास्त्र दोनों में से एक भी मेरी आज्ञा नहीं टाल सकता । इन्होंने यह भी कही कि जो मेरी आज्ञा न मानेगा, वह मेरे चालों से मृत्यु को प्राप्त होगा। अन्या ने भीध्म ही के साथ विवाह करना विचित समक्ष कर परहाराम से इसी प्रकार का निवेदन किया। यह सुन होत्रवाहन और अन्या को साथ लेकर उद्यिवर परहाराम कुक्वित्र में पहुँचे। इनका आगमन सुनकर मंत्रियों, मित्रों और पुरीहितों स्वर्ति भीष्म हिस्तापुर से चल कर इनकी सेवा में उपस्थित हुए। अधिवर ने उन्हें अन्या के साथ विवाह करने का आदेश किया और यह भी योप लगाया कि तुमने चिना दी हुई कन्या का हरण करके खेर छने हैं के से दिया? उन्होंने सारा हाल निवेदन करके खीर ज्यपने खाजन्म ब्रह्मचये ब्रत का भी कथन करके बिनती की कि में वियाह त करने पर बाध्य हूँ। परशुराम ने उनके कथन की स्वीकार न करके युद्ध का निरुप्त किया। बिवरा होकर भीष्म की खपने राख-विया-गुरु से लाइना पदा 1 २१ दिन पर्यन्त गुरु-रिशच्य का जुरु के होत्र में योद बन्द बुद्ध का निवारण कराया। खय परशुराम ने जन्या से कहा कि में प्रद्राप्त के बचन का निवारण कराया। खय परशुराम ने जन्या से कहा कि में प्रद्राप्त के बचन का निवारण कराया। खय परशुराम ने जन्या से कहा कि में प्रद्राप्त में यह भी कहे हेता हूँ कि भीषम मुफ्से जेय जावना बाध्य नहीं है। जाव्या ने उनके प्रयक्तों के जिये कुत्रस्तापूर्वक घन्यवाद देकर रोप जीवन तपस्वर्य में विवान का निरच्य प्रकट किया। उसने ऐसा ही करके अपने चरित्र की हतता सिद्ध कर दिखाई।

. सहाराजा विचित्रवीर्य ने राज्य-प्रवन्ध की आरे अपना सन कभी न जगायाँ और सदा रानियों ही के साथ विहार करने में अपने की कृतार्थ माना। चनकी दोनों रानियाँ जैसी सुन्दरी थीं वैसे ही बह भी रूपवान थे, किन्तु उचित से अधिक विलास के कारण उनका शरीर बलहीन हो गया और विवाह से सातवें वर्ष उन्हें राजयदमा रोग ने घेर लिया। मित्र लोग यक और बैद्य औपध करते हए हार गये, किन्तु विविध्ववीर्य तीरीम न हो सके और भीड़े ही दिनों में काल कवितत हो गये। ध्यव सारे महल में हाहाकार पड़ गया श्रीर भीष्म भी बहुत चिन्ताकुल हुए । यह चुरा दिन देख राजमाता संत्यवती महारानी ने भोष्म से विचित्रवीर्य की रानियों में नियोग द्वारा पुत्रीत्पादन का निवेदन किया। भीष्म ने इस उदारता के लिये कुतज्ञता स्वीकार करते हुए अपने ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करने की प्रतिज्ञा का स्मर्ण दिलाकर राजमाता से यह आज्ञा न मानने के लिये चमा चाही। कुछ पंडितों का मत है कि ध्यव इस प्राचीन राज-कुल के सब से निकटस्थ सम्बन्धी भीष्म ही रह गये थे श्रीर इनको ब्रह्मचर्य ब्रत पालन के स्थान पर अपने पूर्व पुरुषों के कुट्टन्थ का रुधिर स्वच्छ रखना अधिक श्रेयस्कर एवं प्रगादतर धार्मिक कार्य समभ्रता चाहिये था। इघर वचन-पालन तथा सत्य का माहात्म्य सभी स्थानों में परमोच्च है और यही भीष्म का मत था। हमारी समफ में सत्य के सामने किसी दूसरी बात के मानने का परन ही नहीं उठता।

भीष्म के ये धर्मपूर्ण बचन क्षुनकर तथा इनकी यह भी व्यन्तमित पाकर कि प्राचीन प्रथानुसार किमी कुलीन ब्राह्मण हारा पुत्रीरणदन कराया जाये, राज-माता सस्यवती ने क्षपना प्राचीन गुप्त मेद उनसे प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विवाह से पूर्व ऋषिवर पराशर के सम्पर्क से उनके कुरुणहैपायन नाम का गुप्त पुत्र उरवक्र हुआ था। समय पर भारी परिहत होकर इन्होंने वेदों का सम्पादन करके

सम्पक्षं से उनके कृष्णाईपायन नाम का गुष्त पुत्र उरवन्न हुन्या था। समय पर भारी परिव्हत होकर इन्होंने वेदों का सम्पादन करके व्यास की उपाधि खागे चल कर पाई। सत्यवती ने खपने नाम की यथार्थता प्रकट करते हुए भीष्म से कहा कि यदि उचित हो ती

को यथाधेता प्रकट करते हुए भाष्म स कहा कि याद उचित ही तो युक्ताकर विचिन्नवीय की रानियों में उन्हों से पुत्र वश्यक कराये जायें। यह सुन कर भोष्म ने यह प्रस्ताव सहपे स्वीकार किया और सध्यवती द्वारा निमन्त्रित होकर भगवान वेदव्यास ने भी इसे माना । व्यास की सम्मति ो। रानियों ने एक वर्ष अत साधन करके अपने

को शुद्धतर बनाया। इसके पीछे भगवान वेदव्यास द्वारा व्यक्तिक के धृतराष्ट्र नामक व्यन्धपुत्र हुव्या और व्यक्तातिका के पायहनामक धृतराष्ट्र का व्यक्त क्ष्पक हुव्या। राज-माता सत्यवती ते व्यक्तिका पुत्र व्यन्धा समझ कर व्यास के उन्हें एक कीर पुत्र देने का निवेदन किया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, किन्ह व्यास के कुस्प होने के कारण व्यक्तिका उनके पास जा । सकी

श्रीर अपने स्थान पर नसने दासी भेज दी जिससे विदुर नामक परम जानी पुत्र की उत्पत्ति हुई। विदुर सदैव पायह श्रीर घृतराष्ट्र के साई. समफ्ते गये फिन्दु दासी-पुत्र होने से इत्रियरव में इनका यथेष्ट सम्मान न था। यर में तीन पुत्रों के उत्पत्त होने से राजमाता सत्ययती, भीष्म तथा समस्त प्रजावन को वहा श्रासन हुआ। भीष्म सदा की भांति न्यायपूर्वक राज्य का प्रवन्ध करते रहे। क्रमशः ये तीनों धालक

भांति न्यायपूर्वक राज्य का प्रवन्ध करते रहे। क्रमशः ये तीनों वालक सयाने होकर राज-प्रवन्ध के योग्य हुए और तब सत्यवती, भीष्म,

मन्त्रियों एवं प्रवीस ब्राह्मर्सों की सलाह से जन्मान्य होने के कारस घुनराष्ट्र राज्य के अयोग्य समके गये और पारह को राजगदी मिली। भीष्म ने गन्धार-नरेश महाराजा सुवल की कृत्या गान्धारी के साथ धूनराष्ट्र का विवाह किया। अपने पति के अन्धे होने के कारण पार्विवर्त धर्म के बढ़े हुए विचार से महारानी गान्धारी ने अपने नेशों में पट्टी बांध ली और याबब्जीबन कभी नेशों का व्यवहार न किया । ऐसी-ऐसी दृद्धात्री के उदाहरण किसी भी देश की अवश्यनीय गरिमा प्रदान कर सकते हैं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पितामह शूरसेन की फूफू के पुत्र मोजपति राजा कुश्तिभोज व्यपत्यदीन थे, इस लिये उन्होंने शूरसेन का पहला सन्तान इनसे गांगा और उन्होंने स्वीकार किया। समय पर शूर की पहली सन्तति कन्या रश्न हुई, जिसे राजा कुन्तिमीज अपने घर ले गये थ्रीर इसका नाम हुन्ती रक्खा गया । समय पर यह बड़ी स्त्यवती स्त्री हुई। विवाह से पूर्व कारणवश इसका सूर्य नामक ज्यक्ति से संतम हो तया। जिससे वर्ण नामक कानीन पुत्र उत्पन्न हुआ । छुन्ती ने इस वरुचे को एक टोकरे में रखकर गंगाजी में बहा दिया। बहां से थोड़ी ही दूर पर सूतपुत्र ऋधिरथ अपनी स्त्री राधा के साथ स्नान कर रहा था। इन दोनों ने उस टोकरे को निकाल कर बालकं को देखा सो गगा द्वारा दिया पुत्र मान परम प्रसन्न हो उसे अपने घर लाकर पुत्रवसु पालन किया। इस पुत्र का नास कर्ण हुन्या। समय पर यह यहत बढ़ा दानी, सत्यभाषा, सुवशी श्रीर शक्षवेचा हुन्छा । इसने परद्युराम से अस्त्रविद्या सीखं कर हस्तिनापुर में निवास किया। आहे दिनों में राजा कुन्तिभोत्र ने अपनी पुत्री कुन्ती का स्वयंन्वर दाना। देश-देश के राजाओं में छुन्ती ने पाण्डु का पसन्द कर के उन्हीं के गले 'में जयमाल डाल ही। विधिपूर्वेक व्याह करके पाण्डु पृथा उपनाम कुत्ती को छपने घर ले खाये। इनका दूसरा विवाह सद्रपति शहय की बहिन माद्री से हुखा।

राजा पारहु ने इस उत्तमता के साथ प्रजा का पालन किया कि इनकी सभीं न प्रशासा की। घृतराष्ट्र श्रीर भीष्म का उचित मान इन्होंने मदैव स्थिर रक्स्सा। खुछ दिनों में महाराजा पारहु दिग्विजय को निकले । इन्होंने खपनी विजययात्रा दश्ये देश ( युदेलसंड ) से खारम्म की खीर यहाँ के शवाखों से कर लिया । किर सगध के सब राजा खीते गये। वहाँ से सैथिल देश के विरेह राजाखों को जीतकर काशीपित मुह्दपति और गेण्ड्रपति को भी गण्डु ने जीता । इन सब राजाखों से प्रमुप घन लेकर गण्डु नौशा हीनिनापुर को वापस गये। भीष्म कुरुदुर्दों समेत पाण्डु की खमवानी को गये। पाण्डु ने इन्हें देश रथ से उतर कर पर-चन्दम किया। भीष्म ने खपने भताज वा मूर्या प्राण्ड कर कर बहे खादर के साथ हृद्य से लगा कर खब्रु जात से उनके यहन कमल का सिद्धन किया। खब पाण्डु नरेश ने हितनापुर खाकर छुनराष्ट्र के पर-चन्दन किये और उनकी खाजा लेकर विजय का सारा धन भीष्म, सरयवती, खिनवा और अन्याक्ति का बीट दिया। इनके खतिरिक्त बिदुर, खमास्य तथा खन्य रामसेवियों को पुरस्कार दिये गये। खनन्दर सहाराजा धुतराष्ट्र ने कई यज्ञ करके विवुल दिल्ला ही।

कुछ दिन के पीछे छुन्ती और माद्री का मत पाकर महाराजा पाच्छ हिमाचल के दिख्य आंत पन में रहने लगे। इनको मुग्या की वर्ष पुरी कत थी। इसिलये ये जंगल में जाकर शिकार खेला और रानियं के साथ विहार किया करते थे। जंगल में रहने नहीं लाये आराम की सभी यस्त्रुये सेना करते थे। जंगल में रहने रहने लाये आराम की सभी यस्त्रुये सेना करते थे। जंगल में रहने रहने खाराय का पावडु पुत्रोक्षादन के अयोग्य हो गये। इसिलये रजानिपूर्ण होकर उन्होंने बाव्य छोड़ दिया और पित्रुयों समेत बहुमूल्य वस्त्र राना कर अजिनाम्बर धारण किये। यहले उन्हांने अपनी रानियों को हिस्ता पुरा बापस मेजने का विचार किया, किन्दु वस वन्होंने पायछु का साथ यानप्रस्थालम में भी छाड़ना पसन्द न किया, तब इन्होंने उनको साथ यस्त्रा। पाण्डु ने रानियों के तथा अपन वहुमूल्य वस्त्र और अलकार जाहालों का दान दे दिये और संयकां स कहा कि अब हम ग्रुमका बिदा करते हैं, तुम हालाना उन्हार महारा वा पुरा हम प्राच्या हम निवंदन करना कि पायड़ के राज्य छाइ सनवास महला किया।

यह सुन वे लाग हादाकार करके रोने लगे। इसने पर भी पाएड ने

श्रपना निश्यय न छोड़ा और विषश होकर सब सेवक लोग हिस्तापुर वापस गये। यह शांकपूर्ण ब्रुवान सुनकर सहाराजा पुनगष्ट बहुत विकल हुए और कई दिनों तक भोजन श्रयन श्रादि छोड़कर विरक्त देह। अन्त में विषश होकर इन्होंने शब्द-कार्य संभावना श्रास्म किया, वरम यां कहें कि ये सदा की भांति फिर से राजकार्य देखने लगे। पायडु के शब्य में धृतगष्ट्र ने यह कभी नहीं जाना था कि वे राजा नहीं है। इस लिए व्यपने करपर राजभार खाते देख इन्हें किसी प्रकार की प्रकात न तुई। स्व महाराजा धृतराष्ट्र राजिहासन पर मों बैटने लगे और व्यपने हो नाम से राजकार्य खाते तें, किन्दु इन्होंने खपना अभिषेक कभी नहीं कराया। कम से कम महाभारत में ऐसा लिखा नहीं।

महाराजा पाएड ऋषियों के समान और उन्हीं के साथ यन यन घूनते हुए तथा तीर्थाटन करते जीवन निर्वाह करने क्रगे । कुत्र दिनों के पीछे इनका पित ऋगसे उद्घार पाने का विचार हुआ। और इनकी आक्षा से कुरती ने धर्म, पथन, और इन्द्र तथा माद्री ने दोनों अधिवनी कुमारों की कम से बुलाकर पाँच पुत्र उत्पन्न किये। कुन्ती के युपिष्ठिर, भीम और धार्जु न पुत्र हुए तथा गादी के नकुल और सहरेय। इधर महाराजा भृतराष्ट्र के दुर्वेथिन, दुःशासन, दुर्भपेश, दुर्भुव, विकर्ण, कादि क्रकेक पुत्र हुए तथा दुःशला नाम्बी एक कर्णा भी हुई। इनके युगुरसु नामक एक वैश्या-पुत्र भी हुआ। दुःशला का विवाह सिन्धु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। युद्ध दिन के पाद जंगत ही में रहते हुए महाराजा पाएडु वा शरीरपाव हो गया और महारानी गाही उन्ही के माथ सती हो गई। यह देख ऋषियों ने छुंती समेत पाँचों पांडु-पूत्रों को हस्तिनापुर ले आकर महाराजा धृनराष्ट्र को सौंद दिया। पांडवों को पाकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा उचित प्रकार से राजकुमारों की भांति इनका पालन पोपए और शिवश करने लगे। पांडवों ने महाराजा घुनराष्ट्र की कृपाओं से दन्हें विष्टवत उपकारी पाया । हिम्मनापुर में भूत्राष्ट्र श्रीर पांडु के वंशियों की इस प्रकार दो शास्त्राएँ हुई। इसलिए पांडु के पुत्र पाय्डव बहलाए और धृतराष्ट्र के पद्म वाले कीरव की पुरानी जपाधि से पुकारे जाते रहे।

में मुख्य कहे गए हैं। महाभारत में पांचाल भारतों की शाया है (श्रादि पर्व, ९४, ३३) । दियादास, सुदास श्रीर हुपद पाँचाल थे। वैदिक, भारित्य में पां शत्तों के निम्म राज उल्लिखित हैं :- क्रीन्य केशित, दानेत्य शादित्य में पां शत्तों के निम्म राज उल्लिखित हैं :- क्रीन्य केशित, दानेत्य शोमशाखाशहा, त्रपाहण जैवलि, हुर्मुख, जैवमि ( ये जैवलि जनमे न्य के पीछे विदेह काल में थे )। हुर्मुख उससे भी पीछे के सममा पड़ते हैं। इनका कथन कुम्भकार जातक (४०८) में भी है। उत्तर पांच त की राजधानी अहि इस भी। उत्तर पांचाल के विषय में छुठ पांचालों में समय समय पर बहुत युद्ध हुए। यह कभी कौरवों का रहा और क भी पांचालों का। जब दुःद ने द्रोण से लड़ कर अपना पैत्रिक राज्य **इत्तर पांचाल खोकर दिल्**ण पांचाल मात्र अपने पास रख पाया तथ गंगा से घम्यल तक का देश अनके पास रह गया और वे गंगालट पर साकन्दीपुरी में बसे, ऐसा महामारत ज्ञादि पर्व का कथन है। महाभारत में वह प्राय: हुएद पुद फहकाता था। वचर द्वारा की राज-धानी ब्यहिब्हल पुद में हुई। वे कभी-कभी हस्तिनापुर में भी रहते थे। शायद महाभारत युद्ध के पूर्व वे बसे खो चुके थे, क्योंकि बस कात सारे पांचाल देश के राजा हुएद ही समम्म पड़ते हैं, तथा उत्तर पांपाल के हुद्ध हो टे मोटे शासक ब्यार भी बल्लिखित हैं। पुराणों में पांचाल का विषरण ग्रह्म कम-है, किन्तु वैदिक साहित्य में बह प्रचुरता से पाया जाता है, विशेषतया ऋग्वेद में ।

### चेदि राज्य

पौरव राजा कुठ (र्ज २ १८) के पीछे वसु ने चीह जीतकर बुन्रेललंड में यह रावर स्वापित किया। सुदोन्न कुठ के पीन थे। इनके पीन (न॰ ४२) कृतवहां के दी पुत्र सुरूव हुए,अर्थात चित्र और उपरिचर बसु। चेंदि के नाम पर यह राज्य कहलाया। उच्छर बसु ने सामध्र राज्य स्वापित किया, जिसका वधन ज्यामे आवेगा। चेंदि की राज्यानी शुक्तिमती केन पर थी। चेंदि या चिद्दि मस्य से माय तक राज्य फैलाकर चक्रवर्ती हुए। सम्भवतः उपरिचर बसु पहले इनके ज्यानस्य राजा थे। चेंदि अरेड उपरिचर बसु फिलों इनके ज्यानस्य राजा थे। चेंदि कीर उपरिचर बसु के वशाधर मायध और चेंदि के आविरिक्त कीशाम्बी, करूप और उपरिचर में भी स्वापित हुए (पाजिंदर)। चेदे यंश की कुछ पीदियां पुराणों से खूर गई हैं। (नं० ५१) दमपोप को उटण की फूकी न्याही थी। इन दानों का पुत्र शिशुपाल हुआ। इन मागय सम्राट् जरासत्त्व पुत्रवत्त् मानता और अपने दन का लेनापित जनाये था। शिशुपाल पाटवरों का मीसेग भाई था, विन्तु जरासत्त्व के कारण यह श्रीकृत्य तथा पाण्डवों के विपत्तियों में था। क्षुंज्वनपुत के राजा भीध्यक अपनी पुत्री किमगी का व्याह इसके साथ करते थे, किन्तु किमगी की इच्छा से श्रीकृत्य ने वन्हें प्राप्त किया। जरासत्त्व के मारे जाने पर शिशुपाल इन कीगों में और भी अपनस्त हुआ, यहां तक कि युविधितर के राजस्व वस्त्र में श्रीकृत्य के हाथ से इसका वस्त्र हुआ। शिशुपाल का पुत्र धृष्टवेतु महाभारत के युद्ध में पायहवें की खोर से लड़कर होणांचार्य द्वारा मारा गया। इसके पीछे इस कुल की वंशावली नहीं चलती है।

#### मागध राज्य

उपर्युक्त फुँतयहा के पुत्र (राजा नं० ४३) उपरिचर बसु ने ऋपभ दैत्य को जीतकर माग्य राध्य प्रारत किया। इसकी राजधानी गिशित हुई १ पहले ज्ञायद ये चेदि के कुळ अधीन ये, किरतु पीछे यह राज्य उसराज होगाया। इनको शायद चेदि शाखा के कारत्य चेद्या, जिससे यह कहते हैं। इनका पुत्र (नं० ४४) युहद्रय यहा प्रतापी हुज्या, जिससे यह यहा बाह्द्रय कहलाने लगा। विराट वाला सस्य कुल भी इन्हीं चपरिचर वसु का बंशपर था। कहीं-कहीं ऐसा लिखा है कि इनके पास ज्योगयान होने से ये उपरिचर कहलां थे। बुरद्रय का बंशपर ५२, जशसम्य यहा प्रतापी सम्राट हुआ।। इसने भारत के बहुतेरे राजाओं को जीतकर नीरव प्रारत किया।

जरासध बड़ा प्रतापी और पराक्रमी राजा हुआ। यह डीकडीक में भारी था, पर कहते हैं कि इसके रारीर में एक संधि थीं, जिसके कारण यह इस नाम से पुकारा जाता था तथा एक प्रकार की इसमें प्रारीरिक दीनता रह गई थी। इसने अन्य राज्य जीवा तथा अपना राज्य बहुत विरक्त करके सम्राट् पर प्राप्त किया। मारत में शानता के पीछ यहाँ राजा सम्राट् हुआ। यह शिशुपाल को पुत्रवत् मानता या और सञ्चान का राजा कंस इसका दामाद था। इंस और हिन्मक तरासंस के सम्भी तथा सैनापति थे, जो एक दूसरे के माई, परस पराक्रमी, भात मेंनी, स्वासिमका एवं सरजन पुरुष थे। इसको दात कारण वहीं ब्दनागी हुई कि एकबार इसने एक सी राजाओं को पकड़ कर उन्हें विश्वान दे बालने का विचार किया और एतर्थे दह नरेशों वेश अपने यन्द्रोगुर में बांच भी रक्का था। इसी कारण भगवान श्रीकुटण इससे यहत अपसक्ष हो गर और अन्त में इसका विमाश हुआ।। जरासंघ के श्रीकृटण से विगाइ का वर्षन भगवान के हिटास

तिस काल खपने जामाता कंस का श्रीकृष्ण द्वारा वय सुनकर करासन्य ने मथुग पर जाकमण किया, तब निन्नतिश्वित नरेश हुझके साथ नदाई में सन्मिलित थे:—

कावर (शक्तरपश्चिमा मारत देश का राजा) दन्त यक, शिद्युगल, हार्तिम-पित शास्य, चुंदू चित, कैपिक (शिक्ष्य) पित कय, संक्रित, भीक्षमक, रुक्सो, नेसुद्रार, सुनस्य, स्वामा, खद्भामा, खद्भामा, द्राह, वह, वह, कंदाल, काशी, रेसुद्रार, सुनस्य, स्वामा, खद्भामा, इद्धान, स्वामा, इद्धान, स्वामा, सुन्द्रार, सुनस्य, सित्यान, नाप, त्रद्र, यवन, भागदन, सीवीर का रीस्प, नामाजित, काशीर का गोनर्थ, हितताच्य के दुवीपन, वसल का चेक्सान कोश (खन्त में) कालयवन । जान पावा है कि राजा सुन्देशन तो जरात्वम्य के साथ केवल मित्रता वश नये थे पर खन्य राज दुवीपन, वाल तो जरात्वम्य के प्राचा समी मार्गा के नरेस सिन्मितित हैं, जिसते जरात्वम के प्रमाण का विस्तार प्रकट होता है। उसने मधुरा पर १८ आक्रमण किये कीर खन्त में यादयों की भागवान कुच्छ सिहत वहीं से सागकर द्वारिका चला वाला पड़ा भागभ्य अपने शारीपिक पराक्रम का इतना आक्रमानी था कि दुर्योजन के सला वर्ज का शीर्थ मुनक इसने कहें प्रमाण में बुलाकर उनसे मित्र मार्व में दूरद-पुद्ध किया और अपनी संधि में विकार के कारण युद्ध हों कु कर्ण की गरीसा की और उस पर बड़ी प्रसक्ता प्रकट की वर्ष अहे अहम देश देश कर मार्गिनी नगर का स्वामी बताया। जरासन्य का यश भीमसेन द्वारा हु स्वरूप सिक्त मार्ग का स्वामी बताया। जरासन्य का यश भीमसेन द्वारा हु स्वरूप विस्ता वर्णन आयो आवीर्या।

जरासंघ की मृत्यु के साथ इस घराने से सम्राट् पद आता रहा श्रीर इसका पुत्र सहदेव एक गांडलिक नरेश मात्र रह गया।

बह पायं को भी भीर से लड़कर महाभारत युद्ध में ट्रीणाचार्य द्वारा मारा गया और सहदेवात्मज (सोमाधि नम्बर ५४) द्वापर का अनिकम मागव नरेश हुआ। इस के पीछे यह वंश बहुत काल तक स्थापित रहा, जिसका विवरण यथा स्थान आवेगा। द्वापर के पीछे भेवल तक सोमाधि और अर्जुन के वंशों का महत्व भारत में रहा और हमें हो से संशादित हो तथा रोप राजों की पुरतों की गणाना मात्र दें रो वंशों की गणाना मात्र दें री गई है।

#### काशीराज्य

ाम के समकालीन कारों नरेरा (लं॰ ५०) व्यक्त के पीछे यह घंरा राजा (न॰ ५५) अद्रसेन तक चौथे व्यध्याय की संशावली में तिल्या हुआ है, किन्तु पुरायों में व्यल्क के पीछे कोई विशेष विवरण नहीं मिलता। व्यन्या, अधिका कोर व्यन्यालिका किसी काशो राज की कन्यामें थीं, जिनका व्यवस्था विचित्रवीर्य के लिये भीव्यने किया। इन्हीं व्यन्तिम दोनों कन्याकों से कीरय पायडन यरा पते। इसी प्रकार सूर्ययशी लाव के प्रपीत्र सुदर्शन का विवाद किसी कारियाज की कन्या से होना कहा गया है, किन्तु उस काशिराज का नाम प्रधान वाली वरायती में नहीं मिलता। द्वापर में काशीराव्य की सुक्यता नहीं रही, फिन्तु वादिम कविकाल में इसका प्रभाव बढ़ा, जैसा कि यथा-स्थान कहा जावेगा।

## माचीन स्फूट राज्य

काम्यकुटन राज्य द्वापर में न था। यादव हैहय कुल का राज्य आदिम द्वापर में ही समाप्त हो गया, जैसा कि ऊपर जेता के कथन में जा गया है। द्वापर में भी उज्जैन जादि के कुछ राजाओं के कथन यह-तब आये हैं, किन्तु उनकी बशाखाति जादि का पता नहीं है, न उनके राजाओं के ही कम बद्ध कथन मिलते हैं। कब कैशिक की वैदमी चेदि शाखा का कुछ कथन श्रीकुट्य के विवाद सम्बन्ध में हैं, जहां विदर्भ में एक कथ कैशिक वंशा राजा मिलते हैं, किन्तु इनका भी २९८ कोई विशेष क्रमवड वर्णन नहीं है; जितना कुछ है वह श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में आवेगा। उसी विवरण में सूर्यवंशी बहु हारा स्थापित दो अन्य राज्यों के कथन मिलेंगे। महाभारत के सम्बन्ध में बहुतेरे राज्यों के नाम हैं, जिनके पृथक विवर्ण यहाँ खनाधश्यक हैं। उनमें मरस्यपति विराट मुख्य हैं। उत्तर मगध के विधरण में आ गया है, कि वे वप्त चैद्योपरिचर के बंशघर थे। तुर्वेश वंश दुष्यन्त के समय पौरव हो गया, अर्थात् पौरव वास्तव में थे तीर्थश, फिन्तु कहलाये पौरव। तुर्यश बंशी सबनों का पृथक वर्षान खन्नारत है। दूह्य बंशी भीज और स्लेच्छ हुए। स्लेच्छ वे भारत के बाहर जाकर हुए ख्यीर उनके पृथक इतिहास नहीं हैं। जो अन्य म्लेच्छों का इति-हास है वही उनका है। मोजों का भी पूर्ण इतिहास पुराणों में नहीं है किन्तु अन्य यसनों के संबंध में उनके स्फुट कैंपन मिलते हैं। पाश्चास्य आनय शाला ने कई राज्य पंजाब, सिन्ध, राज-ानकात ६। नार्यास्य अध्यापित किए। इन देशों के राज्यों में कुछ हुडा, बंदी पूनाना ख्रादि में स्थापित किए। इन देशों के राज्यों में कुछ हुडा, बंदी भी होने। इन्हीं में स्थत पुत्रों के सूर्यपंत्री भी मिल गए,। इन राज्यों में बहुतेरे सहत्ता युक्त भी थे, किन्तु सध्यदेश से त्रस्थ होने से पुरागों म इनके पूर्ण दितहास या वंश अकथित हैं। पौरव प्रतीप के समय उनके पीत्र बाल्हीक ने भी व्यपने सामा शिवि का राज्य बाल्हीक प्रान्त में पाया , जो पंजाब के उत्तर पच्छित्र में है। भारत के प्रुट राज्यों के कुछ विषर्ण श्री कृष्ण श्रीर पाण्डवों की विजयों तथा महाभारतीय युद्ध के सम्बन्ध में आगे आयेंगे।

# पूर्वीय राज्य अंग

श्रानव श्रांग शाखा में रामचन्द्र के समय में (नं॰ ४०) लोमपाद श्रीर (नं० ४१) चतुरंग थे। (नं० ४८) जयद्रथ के ब्राह्मणी माता तथा चित्रथ पिता की कन्या ज्याहने से यह वंश आगे से सूत होगया। इस फाल जाति भेद की कड़ाई समक पहती है। (न० ५१) पर एक दूसरे खंग नरेश हुए। शायद इन्हीं के समय जरासन्ध मागघ ने खंग राज्य मगघ में मिला लिया। खग के पूर्व पुरुष, (नं० ४७) ब्रहन्मनस के दूसरे यंश में इस काल (नं० ५२) व्यधिरण थे, जिनका छुन्ती का

किसी सूर्य नामक व्यक्ति से उत्पन्न कानीन श्रात्मन कर्ण पातित पुत्र था। इसके शौर्य का दाल सुनकर मगधेश जरासन्य ने मित्र भाव से बुला इससे द्वन्द्व युद्ध किया. और उसमें पराजित होने से फर्फ की प्रशंसा करके ख़ुशी ख़ुशी खंग राज्य केर कर उसे मालिनी नगर में ब्रिलिंग्डर किया। सम्भवतः इसी बात से खगने भी कर्णको अपना दत्तक पुत्र बनाया होगा। फिर भी सहाभारत में ये अधिरथ और उसकी स्त्री राधा के कारण अधिरथी तथा राधेय कहताते थे। इससे जान पहता है कि इनका दत्तक विधान है मुख्यायन की रीति पर हुआ होगा. जिससे ये अंग और अधिरथ दोनों के पुत्र रहे। कर्ण पौरव सम्राट दुर्योधन के ऐसे प्रगाढ़ मित्र थे, कि अपने वास्तविक माता पिता कुन्ती और सूर्य के सममाने पर भी पाएडव बत कर इन्होंने सम्राष्ट होना तफ भी पसन्द न किया, क्योंकि ऐसा करने से दुर्योधन का साथ छोइफर इन्हें पायडवों का सहायक बनना आवश्यक होता। दुवेधिन ही ने कर्ण को झंग राज्य का काभिषेक किया। परश्राम से अल विचा पाकर श्राप श्रजु न के समान ही योदा थे, किन्तु महाभारतीय युद्ध में इनफे रथ का पहिथा कीचड़ में फॅस गया, जिससे अर्ज़ न द्वारा इनका निधन हुआ। इनके पुत्र (नं० ५४) बृपसेन बसी युद्ध में मारे जा चके थे, सो तरपुत्र (नं० ५५) पृथुसेन खंग नरेश हुआ। इसके पोछे इस कुत की बशावली नहीं मिलती, बद्यपि ब्यादिम कलिकाल में भी ब्यंग राज्य बहुत फाल पर्यन्त स्थापित रहा । कर्ण महादानी, सत्यभाषी और गिन्न बासल था। दुवेधिन के लिये आपने भारत विजय भी किया। इनकी कथा महाभारत में है। यह राज्य मगध के पूर्व था। जातक ५४५ राज-गृह को सगध का शहर कहता है। शान्तिपर्व २९, ३५ में, अंग राज विष्णुपद गया में यज्ञ करता है। सभा पर्व में छांग बंग एक राज्य है। कथा सरित्सागर में श्रंग राज्य समुद्र पर्यन्त फैला हुआ है, जहां उसका शहर टकपुर है। महाभारत काल में राजधानी मालिनी थी, किन्तु पीछे जातकों में चम्पा होगई ।

### पूर्वी राज्य माज्योतिष

महाभारत के समय प्राञ्चोतिषपुर एक राज्य था जिसके राजा

एक दूसरे के पीछे नरकासुर, तरात्र भगदत्त एवं पौत्र यजदत्त थे। इसमें दक्षिणी श्रासाम तथा पूर्वी वंगाल सम्मितित थे। नरकाप्तुर एक घाहाण हुमार था जिसने काशी में शिचा पाई। इसने श्रापने बाहु तथा युद्धिमल से यह राज्य उपानित किया । व्यनन्तर मदीन्मल होकर इसने पहुतेरी कन्याओं को बल पूर्वक विवाहार्थ केंद्र किया, जिनका मोचन श्री फुटला ने किया। इसी युद्ध में नरकासुर का फुटल चन्द्र के हाथ से वध हुआ। मगरत दुर्योधन का मित्र था। इसका हाथी खास इन्द्र के गजराज ऐरावत के कुल में ज्लाश श्रयच बड़ा प्रवत था। कुछ योरीपीय परिहतों का विचार है कि अगदत्त की सेना में चीनी लोग भी थे। महाभारत युद्ध में यह अर्जुन द्वारा मारा गया और वस्रदत्त राजा हुआ। यहां तक की कथा महाभारत तथा हरिवंश में है। यस दर्ती के वील्ले क्रमशः धर्मेवाल, रल्लपाल, कामवाल, पृथ्वीवाल, सुवाहु स्नावि इस वंश में राजे हुए। इस राज्य का वंगालवाले समुद्र तट का पूर्वी दक्षिणी भाग पाताल भी कहलाता था। पहाड़ी टिपरा तथा चिटगांव के पहाड़ी भाग कहीं कही नाग लोक माने गए हैं। सन्भवतः यहां नागीं की भी घस्ती थी।

पूर्वीराज्य, वासासुर प्रायः भगदत्त के समय उत्तरी खासाम का स्वामी केहि वासासुर था, जिसकी राजधानी शांखितपुर थी। यह नरकासुर का भी सखा तथा . महादेव का भक्त था । इसकी पुत्री उत्पा का विवाह भी कृष्ण के पीत्र श्रनिरुद्ध से हुआ। सम्भवतः बाणासुर इसी नाम के पलिपुत्र वाण का वंशघर हो। इसने या इसके किसी पूर्व पुरुष ने कलिंग राज्य स्थापित किया और पीछे इस वंश का उत्तरी आसाम जाना पड़ा। बोधायन के अनुसार जनकल पतित आयों का देश है। हरिषंश में आया है कि ऊपा के विवाह में जो वाण का कृष्ण से युद्ध हुआ। उसमें पराजित होकर यह कैलारा को चला गया और श्री कृष्ण ने इसके मन्त्री कुन्भारह की राजा बनाया।

'४३) यादव ने राजुज वंशियों से अपनी मधुरा वापस लेकर याद्य घल पुनः जागृत किया। अनन्तर भीम सात्वन्त के पुत्र अन्यक, देवपृद्ध और भजमान तथा पीत कुकुर और याद्य पति हुए। इनमें देवपृद्ध -भजमान, और याजु सुख्य शास्त्रा के भाइयों में थे. तथा अन्यकातमज कुकुर ये। कंम कुकुर के यंशों में और कुतवर्मा भजमान के। (नम्यर ४६) बुट्पि के मुख्य शास्त्रा से इतर वंशाधर खाजूर हुए। इनका गज्य गुजरात में था।

फंस भोजराज ये ( है, य० ५५, ३१०२, ४, ११३, ६२६३,६३८०, स० भा० VII ११ ३८८, ९ ) और अक्टूर गुजरात पति (वायु ९६, ६० ६ य० ४०, २०९५, विष्णु 1४ १३, ३५, ५०, ५०,१४, २)। भोजपंती मुख्य यादर्शे से इतर ईहव शाखा में भो थे। उपर्युक्त देवद्र छ यंत्रों पश्चिमी मालवा के बनस्व ( वर्णाश नदी पर ) के स्वासी हुप ( पार्मिटर )। भजमात के पुत्र वाजु भी यादवों में विख्यात थे। ( नं० ४६) गृष्टिण के स्वितिक एक दूसरे हुप्ति भी यहवेशा में थे। इनका पूरा पुरतामा ( प्रधान के अनुसार) गाम नहीं है। उनका यश इस प्रकार था:—

मुभिन्न चानित्र देव मीदृष युपाजित ।

सिन्न शिनि स्र प्रिम

मसेन सन्नाजित मरवक वसुदेव स्वक्तक

सर्वमामा सारवकी श्री कृष्ण प्रामुद्द

युदिण दी से गुक उपर्युक्त और पहले (नं० ४६) । गीता में श्रा कृष्ण

युष्णि दो थे एक उपशुक्त ब्रीर पहले (नि ४६) गोरत में श्री क्रस्ण् प्रवासीय कह गए हैं। किसी एक ही नाम होने के कारण पुराणों तक ते इस बंदा कथान में गड़ुच्च हैं। पार्किटर व्यक्ट्र को (नि ४६) यूष्णि का वंदाघर कहते हैं तथा प्रधान दूसरे का। प्रधान ने क्षिक छानक्षीन के साथ चंदाबृज्ञ लिखे हैं।

उमसैन (नं० ५३) यादवपति के बेटे कंस ने इन्हें राज्यच्युत फरफे

स्वयं संघपति की गही पर व्यधिकार जमाया। उमसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी का विवाह बसुदेव से हुआा, जिससे शीकृष्ण का जन्म हुआ। इनका कंस से विगाद होगया, जिससे उसे मार कर फिर श्रापने उपसेन को राजा या सघपति बनाया। श्रीकृष्ण की कथा कुछ विस्तार के साथ कही जावेगी, किन्तु इससे पूर्व ऋतेक श्राधारों से इस वंश के जो सामले जात होते हैं, उनके सुच्म विवरण दे देता उचित है ।

शूरसेनों एव मधुरा का कुछ हाल त्रेतायुग के इतिहास में चा चुका है। अब उसके बोझे से उठाया जाता है। पाणिनि IV १, ११४, तथा VI २, १४, में खम्बक खोर बुब्लि हैं। कीटिल्य में बादलेंयों का संब (प्रजातंत्र-राज्य ) था तथा महाभारत, XII ८१, २५, में भी वृष्टिए अन्धकादिका संघ है। वासुदेव तथा उपसेन सत्र मुख्य थे। पतंत्रित तथा घटजातक में कंस वध कथित है। यादव ब्राह्मणों के शाप से तुष्ट हुए ( मुशल पर्य )। द्रोणपर्य १४१, १५, में दृष्टिण खुन्धक ब्रास्य हैं। ह्यांकरण के नियमानुसार वसुदेव नथा वासुदेव दोनों का पुत्र बासुदेव है। पुराणों में फुल्ण के पिता का नाम कहीं-कहीं वासुदेव है और

कहीं यसदेव।

श्रंपक के राज्याभिषिक कुल में उमसेन और तत्पुत्र कस नामी हुए। इस्त ने व्यपने चचा देवक पुत्री देवकी का विवाह उक्त प्रसिद्ध हुए। जन त ज्या विषय पुता विषय के सात जीर दिश्रवीं थीं, पहुंचरों। बहुदंव के साथ किया। बहुदंव के सात जीर दिश्रवीं थीं, तिनमें रोहिंगी प्रधान थीं। देवकी रोहिंगी से भी प्रधान हुई। जिस काल कंस विवाहोपरान्त प्रेस पूर्व क ज्ञावनी बहिन का रथ स्वयं हाँकते हुए डम्हें यहुदेव के यहां लिये जाते थे, तभी किसी महात्मा ने भविष्य भाषण किया, "हे फंस ! तू जिस भगिनी का इतना सम्मान करता है, उसी का व्याठवाँ पुत्र तेरा हन्ता होगा। । कस को इस भविहयदाएी पर पूरा निश्चय बैठ गया और उसने उसी स्थान पर देवकी का सिर काटने को तलवार खींची। यह देख वसुदेव तथा अन्य यादव छुल पृद्धों ने कंस को स्त्री-वध सा नृशंस कार्य करने से रोका। वसुदेव ने वचन दिया कि मैं अपनी इस पत्नी के सब बच्चे तुम्हें दे दिया करूँ गा। यह सुन कंस ने देवकी को छोड़ दिया।

यसुरेव ने क्रम से ६ पुत्र कंस को अर्थित किये और उसने उन्हें अपना शत्रु न समक कर होड़ दिया। देवकी का सावर्ष गर्भ अकाल में ही स्थलित हो गर्या। जब उनके आठवीं गर्भ रहा, तब किसी ने कस को ग्रह कह कर मुता दिया कि आठ पदार्थों को छुरुडताकार रखने से जनमें से कोई भी शाठवीं कहा जा सकता है। कस आस्माय के अय से ऐसा चित्रविधि हो गया या कि चसने पूर्ण काइरवन दिखताते हुए बहुदेव के बन छहाँ वर्ष्यों का सब कर हाला और देवकी सबेत उन्हें कारापुर में हाल दिया। दिश्व सिंध प्राप्त कर हाला और देवकी सबेत उन्हें कारापुर में हाल दिया। दिश्व सिंध प्राप्त में कर दिया। दिश्व सिंध प्राप्त में स्वर्ण प्राप्त कर प्राप्त हुए साम अध्या से स्वर्ण कर हाला और देव कि कि

भीदों नास की कृष्णाष्ट्रमी की अर्द्धरात्रि के समय देशकी के गर्भ से श्रीकृष्याचन्द्र का जन्म हुआ। कस ने उनके दथन का विस्ताम न करके इन्हें कारागार में बन्द किया था; इसलिये उन्हेंने बन्दे की राक्षा में वयनबुद्ध न समग्र कर इस पुत्र के दबने का उच्छ दिया तथा रातीं रात पुत्र की गाकुल पहुँचा कर नन्द की के स्टीटा से दसी रात्रि में बरान हुई बसकी कन्या से अपना पुत्र दरन दिया। कहते हैं कि यह भेद बशोदा ने भी न जाना और हुन्य की बन्ना ही प्रश्न समम कर उनका पालन पोपस् किया । कीट उन्ट ब्टडाट्ट हैं किसा है कि यह बदलाय चोरी में न हैं का देनाई है हुआ। प्रश्न क्स में सुना कि देवकी के करवा उत्तर हुई, रह उसने हुड़ा आह्यार माना, वर्षोकि भविष्य वाक्षी के ब्रह्मून इसी वज उसका सारने बाला पुत्र होने की था। फिर भी दिल्ली प्रकृत का सहैह स बहुमें वे विचार से उसने कन्या की भी मजहरू हम्मर मृह हम्हा (हदा: 1 हुए दिनों में उसे यह पता लग बचा हि क्यूनेट हैं हम्स्य कार्ट हैं पूर बन्द के यहाँ छिपा स्वसा था। ऋते उस क्रिकें करने हैं कर्ने हुए उपाय किये, किन्तु वे सद सिन्छन् हुन :

शीक्षरण की शार्राविक होते स्टब्स में कहुत आंवह हों. े तक कि बारह वर्ष ही हो स्टब्स में अन्हें कहिन में दुव में समान वर्ष सा गया। हमें वह अहींने सम्में माना कर हैं 3-8

श्रसद्दासममः कर उसे युद्धार्थप्रचारा श्रीर उसका वध कर डाला। राजा संस ने केवल बाल यघ और प्रजा पीड़न ही नहीं फियाथा, वरन् यह श्रपने पिता उपसेन को कारागार में डालकर राजा हुआ था। श्रम श्रीकृष्टण ने अपने बुढ़े नाना के अमज भाई की कारागृह में निकाल कर फिर से उन्हें राज्य दिया। वास्तव में उपसेन राजा न होकर संघ मुख्य मात्र थे, फिन्तु कहे राजा ही जाते ये। दूसरे संघ मुख्य कृष्ण हुये। जिस काल श्रीकृष्णचन्द्र नन्द् के यहाँ गोकुल श्रीर पीछे से धृन्दा-वन में रहते थे, तब इन्होंने गान, वाद्य और नाच में विशेष रुचि दिखलाई थी। इनके रासों में प्रपमानु की पुत्री राघा भी सम्मिलित होती थी, व्यतः इन दोनों में भी बढ़ी मित्रता हो गई थी। पहले राषा का विवाह श्रीकृष्णचन्द्र के ही साथ होने वाला था. किन्तु जब यह प्रकट हुआ कि ये नन्दारमज गोप न होकर यसुरेव-पुत्र याद्व हैं, तब मृपभातु ने अपनी पुत्री का विवाह अजान गोप के साथ कर दिया। काली नामक एक नाग-सरदार युन्दावन के निकट जमुना के किनारे रहताथा। उसे भी डन्ड-युद्ध में हरा कर श्रीकृष्ण ने आहा दी थी कि तुम जाकर अपने देश में समुद्र के निकट रही। संकर्प गा श्रीर श्रीकृष्ण ने कस को जीत कर मधुराका प्रथम्य **टट् किया।** श्रीकृष्ण्याचन्द्र ने संकर्पम समेत शकों तथा शाबों की शिक्षा अवन्तीपुरी निवासी सान्वीपनि ऋषि से श्राप्त की । उधर कंस के मरने पर जरासन्ध की दोनों कल्याओं ने आकर

चवर कर कर कर स्वाही। जरासण्य कंस बध से पहले ही कुछ था, सो जपनी दो कन्याओं को विवध देखकर बह वहुत ही कुँकलाया। अब उसने एक प्रचंड सेना सजाकर तथा बक्रुनरेश चित्रसेन, चेदिपति शिशुपाल, कथकेशिक पति और अनेक पूर्वोक्त अन्य राजाओं को साथ लेकर मधुरा पर आक्रमण किया। कई दिन तक भारी युद्ध हुआ और संकर्षण उपनाम चलराम में स्वयं जरासन्य में ने ने ने ने वहुद्ध किया। ये दोनों बीर गदायुद्ध में परा पद्ध है, इसलिये एक दूसरे को हरा न सके। एक लड़के को गदायुद्ध में परानित, न कर सकने पर जरासन्य विषयण्यासन होकर सेना सहित मगयदेश को लीट गया। कुछ दिन में अपनी विषया पुत्रियों की

करुणा से दुःखित होकर जरासन्य फिर से मश्रुपा पर चढ़ दीड़ा किन्तु फल प्रथम खाकमण के समान ही रहा ।

इसी भौति सम्राट् जरामन्य ने मधुरा पर सत्रह धावे किये, किन्तु श्रीकृष्ण श्रीर चलराम ने याद्वी दल का इस प्रवीणता में लड़ाया श्रोर वे भी श्रपने प्राचीन राज्य पर भारी संकट समक्त कर ऐसे जी तोड़कर लड़े कि भागत का यह सम्राट् उन्हें अपन वश में न कर पाथा ! किर भी प्रति व्याक्रमण में यादवी शक्ति कुछ कुछ कम होती गई क्षोग जब जरामन्थ ने अद्वारहवीं बार २० असोहिसी सेना लेकर मधुरा को घेरने का प्रवन्ध किया, तब विकटु नामक यादव मे श्रीकृष्ण से कहा, "अब हम लाग जरासन्थ से एक बार लड़ने में भी नितान्त क्षमुमर्थ हैं।' इस बात का समर्थन कृष्णचन्द्र के पिता स्वय बसुदेव ने भा किया। तब कृष्ण भगवःच् ने कहा, 'जरामन्ध का आप लंगों से काई बैर नहीं है वन्न केवल हमसे और बलगाग से है। इमिलये हम लाग उसके दंखने हुये यहाँ से चले जायँगे, तथ वह चारवों की क्रज भी कप्र दिये शिना हमारे ही पांछे दौड़ेगा और आप लोग प्रस-भना-पूद्ये करहियेगा। हम दोनों च्यादमी बाहर जाकर किसी न किसी माति इससे प'छा छुडा लेवंगे।" इस बात पर सद की सन्मति स्थिर हुई खीर नरामन्य के खाने पर बलराम और कृष्ण ने छुछ देर लड़कर दक्षिण का गस्तालिया।

जरामन्य सूनी मशुरा में किसी को सनाना अपने महत्त्व के प्रतिकृत समक्त कर इन्हों दोनों भाइयों को खाजना हुआ सेना समेत दिख्ण का पत्ता। राग और कुरण कई देश मंक्ताते हुए महादि पर पहुँतकर देशा नित्ते कि किनारे बट बृत के नीचे भीत्म के गुरू पर कुर रहा, राम से शिला। इन्होंने प्रत्याम करके उत्तरे अपनते कथा करकर सम्मति माँगो। उन्होंने कहा, "आत लोग इस काल करवोरपुर में हैं, तिसे यदु के पुत्र ने चलाया था। उनके बेरावरां की परानित करके इस काल राहा हैं, जाल यहाँ राहा कर कर सम्मति या यहा के पुत्र ने चलाया था। उनके बेरावरां की परानित करके इस काल राहा हैं, हम हम हम कि सम सम सम सम सम कर साथ कर यहां है। इस आप के सम सम स्वत्तकर मार्ग कर साथ क

306

उनके प्रभाव से चिन्तित होकर भीष्मक नरेश ने सब राजाकों के साध कुर्रएडनपुर व्याकर सभा एकत्रित करके सारे भूपालों से करा कि व्यव स्वयंवर में वड़ा विझ समक्त पड़ता है, इसिर्लिये आप मेरे इस अप-राध को समाकी जिये।

यह सन जरामन्य, शान्य. सनीथ, दन्तवक, महाकृमी, ऋथकेशिक, श्रीणत वेसादार खीर काश्मीरनरेश सन्त्र करने के लिये वहीं रह गये छ। र शेष राजे भीष्मक से विदा होकर मिलनमन अपने छपने हेश को घले गये। इयब इन सब की स्पक्षा जात्कर गान भीष्मक नै-जरासन्य को सम्बाधित करके कहा, "आप मय लोग नीतिनपुण हैं द्यीर आरंपीकी सन्मति से मैंने यह काम किया था। इमिनिये अद खिल सन्त्र दीिये।'' इतनाषह कर राजा भीष्मक ने ऋपने युक्तान रुक्मी की स्त्रोर देखकर कहा, "बसदेव-देव ही धन्य हैं जिन्होंने श्रीकृतम सा पुत्र पाया। पन्मेश्वर सब का ऐसा ही पुत्र विद्रायवा श्चपुत्र रश्खे।" यह सुन राजा शाल्य बांता, "हे आंदमक ! आपने क्षांप फरके अपने पत्र की निन्दा तो की किन्तु यह निन्दा नहीं है, क्योंकि इसने भी परशुराम से शख- बद्या साम्ब कर प्रचण्ड शीर्थ उपा र्जिन किया है। कुछमा के सिवा कक्मी का जीतने वाला संनार में काई नहीं है। इसलिए सेगा कहना मान कर राजसमाज को नाहिये कि रात्रा कालगवन की सहायता लेकर श्रीकृष्ण का मान मर्शित कर।" इस बात को सर्ों ने पसन्द किया और जगसन्घन भी कहा,

"यश्वि मेरा आश्रय छाइकर नृषसमाज बुलटा पत्नी की भौति आरी-भित होना चाहता है, तथापि समय को विचार खोर सब का भता समफ कर में भी इसमें सहमत हूँ। मैं स्वयंपराव्य प्रहरा करने के बरले गुद्ध में लड़ना श्रेष्ठनर समफता हूँ, किन्तु आप होगों को इस कार्य सेन रोक कर समुचित दून भी बताये देता हूँ। राजा शाल्व विक्रिनाधिक्षित-विचारी आर वह झानी हैं। इनके पास आकाशगामी सोभ नामक विमान भी है। इसलिए इन्हीं को दूस बना कर कालयवन के पांस भेजिए।" यह कहकर जगसन्य ने शाल्य की आजा दो, "तुम राजां कालयबेन के पास जा मेरे आदेशानुसार बयदार बढ़ाकर जससे श्रीकृष्ण के जीतने का मन्त्र करना ।" शाल्व ने इसको स्वीकृत किया। सब खाकाश-मार्ग से वे कालगवन के देश को प्रस्थित हुए और शेप राजे खपने खपने स्थान को चले गये।

शास्त्र को देखकर राजा कानयवन ने मन्त्रियों समेत श्रामे बढ़कर अर्थ्यादा देना चाहा, पर इन्होंने कहा कि हम इस काल अर्ह्य के अपना का नाम नाम निर्माण का नाम हमान का नाम किया जिल्ला अवस्थ भी स्थाय नहीं हैं। यह सुन भाव स्थाय नहीं हैं। यह सुन भाव स्थाय ने क्ष्में दूत या कर भी साहि सुन भाव स्थाय और भी आधिक पूर्य हैं क्यांकि आपकों पूजा से सुगे की पूजा हो जाती है।" यह कहकर दोनों राजे आनन्द्रपूर्वक मिले और एक ही सिंहासन पर जा बैठे। अन्न कालयवन ने पूछा, 'जिस जरासन्य को छुपा से-डम सबराजे भयदीन रहते हैं, उसने क्या आहा ही है सी फहिए।" यह सुन कर शाल्य ने कृष्ण-सम्बन्धी विश्रह का साराष्ट्रतान्त फहकर फहा, "हम सब लाग केवल आपना कृष्ण के जीतने योग्य सममते हैं। इसिनए आप ही कृष्ण की मारकर राजमण्डल की श्रानन्द दी जिये छोर संसार में उत्तम यश प्राप्त की जिस । स्रापके पिता ने खायको ऐमी शिक्षा दो है कि कोई भी साधुर वीर खायके मन्यूक ठरर नों स तथा । अब सुनकर परम प्रमन्न हा कालयबन ने निवेदन किया, 'हे भूगलमणें! में खान पुरुषी पर घन्य हुखा और मेरे पिता का शिक्षण भी सकत हा गया, क्यों कि सम्राट् जरासम्य समेत सारे नृपमयहल ने मुक्ते जगद्विजयी राग कृष्णा के जीतने योग्य समक्त यह मुश्तिप्रदेश न मुक्त जगाह नया राग छुट्या के जावन याय समझ यह महन कार्य सीशकर युद्धार्थ निदेश दिवा है। मय च्रागण के आशी बीद में में अवश्य जय प्राप्त करूँगा । यदि सब राजाओं के कार्य में मेरा शरीरपात भी हा जावे तो करोड़ विजयां से श्रेष्ट्रतर है।" यह कह काज्ययन ने बाताणां को प्रचुर दान देकर युद्धार्थ तैयारी की खीर उभी चल परम शुभ सुहूर्त समक कर तुरन्त मधुरा थी छीर सेना समेत प्रधान किया ।

जरर खिमिषेक पाने के पीछे जब श्रीकृत्म मबुरा पहुँचे तब राजा उमसेन ने इन्हें भूगल ममफ कर खर्च्य देना चाहा किन्तु श्रापने निया-रण फरके कहा कि आपके लिए जैमे हम ये वैसे ही मदा रहेंगे। पांछे फंस की माता ने कस का सारा कोप मगवान को श्रापित किया, किन्तु ३५२

युधिष्ठिर श्रीर श्रीकृष्ण हैं, जिनके उत्तराधिकारी सेामक, कुश, सहदेव, परीक्ति श्रीर बस्न नाममात्र के। प्रतापी रह काते हैं। यदि श्रक्यर की भौति ये लोग भी सार्वभीम राज्य खावित कर जाते, ते। जहाँगीर, शाहजराँ के समान इनके अयोग्य सन्तान भी सार्वभीम पर से बहुत शोज पश्चित न होते। येवल मौच्यें ने इस प्रखाली का सम्मान नहीं किया जिसमे उन शामकों में कई एक बहुत प्रभावशाली हुए! भारतीयों ने आर्थसभ्यता गृशीत राजाओं के राज्य निष्कारण नहीं छीने। इन लोगों में युद्धों के कारण राज्यलोग से इतर हीते थे। फालिदास ने फड़ा भी है कि यहाँ के राजे राज्य-लोभ से थिजय न करते थे बरन् केवल यश के लिये। अतः हम देखते हैं कि कभी कभी अच्छे सिद्धान्त भी ७वित से अधिक वस पाकर देश का विनाश कर देते हैं। महाभारत के पीछे द्रोण पुत्र ध्वश्वस्थामा भारतीय २८ वेदव्यासी में एक हुये तथा इनके वंशघर बाकाटक समय पर भारतीय सम्राट् हुये छीर छन्य पल्लव यंशघर प्राय: छै शताब्दियों तक वांची राज्य के शासक रहे। व्यर्थस्थामा से ही भगद्वाज गोत्री कई ब्राह्मण वंश भी चले। अपने समय के सप्तर्षि में भी अश्वत्थामा की गणना हुई। दुर्यी-धन के बराधर अब तक काठियाबाड़ में कई नरेश हैं। श्रीकृष्ण के र्यरायर कई पुश्तों तक माधुर नरेश रहे तथा दिल्ला में कई शताब्दियों

तक,एक अन्य शासा शासक रही और अन्त में अलाउद्दोन द्वारा परा-जित हुई। अञ्जेन श्रीर-कृष्णं वंशियां वाले राज्यां कं कथन आगे व्यावींगे ।

# सोलहवाँ ऋघ्याय

### श्रादिम कलिकाल

### ९१४ से ५६३ बॉ० सी० तक

जहाभारत के समय में हम तिख आये हैं कि चन्द्रवंशियों में तीन घराने प्रधान थे, व्यर्थात् मागध, कौरव, और यादव । मागधों का नेता जरासन्य सम्राट\_हुमा था किन्तु कैरिवों ने उसे जीत कर युधिष्ठिर को सम्राट् बनाया। याद्वों का घराना एक प्रकार से नौ बढ़िया था श्रीर उसका मैहत्व श्रीकृष्णचन्द्र के साथ बढ़ कर उन्हीं के साथ क्तमाय हो राया । पुराणों में वज के वंशवरों में केवल प्रतिवाह श्रीर सुचार के नाम लिखे हैं जो उनके पुत्र और पौत्र थे। श्रीमागवत के अनुसार महाराजा वज ने इन्द्रप्रस्थ छ। इ मथुरा को राजधानी यनाया। जान पढ़ता है कि अब जनमेजय के समय में नागीं की खनति हुई तभी कीरवीं के मित्र वक्त ने खपने खुल की पुरानी राजधानी मथुरा आप्त की। वर्तमान्, जैसलमेर-नरेश का घराना वक्र का चशधर है, किन्तु इसकी उन्नति बहुत पीछे से सम्बन्ध रखती है। श्रादिम कति-काल में बज का कोई भी वंशधर महत्ता की न प्राप्त हुआ। रामचन्द्र का घराना महामारत-काल में बृहद्वल, बृहद्द्र, चहत्तेप आदि पर अवलम्बित था। इन लोगों ने उस काल कोई महत्ता प्रकाशित न की और अपने संकुचित राज्य की रहा पर ही ध्यान दिया । मागध घराना राजा बृहद्रथ के कारण बाहद्रथ राजकुल फहलाता था। इनके प्रतिनिधि सहदेव, सामाधि खादि ने भी कोई गरिमा न दिखलाई । राजा द्वुपद का पांचाल राजकुल उनके पौत्र भृष्टवेतु से ही समाप्तप्राय हो गया । हैहवां में भी इस ४५

कौरेटच, घृतराष्ट्र आदि के वंशघर असंख्य नागों का वध हुआ ( महा-भारत )। जनमेजय ने नागवंश को लुप्तप्राय कर दिया और शायद इस पाप के विमोचनार्थ नाग-यहा भी किया। नागराज वासुकि ने अपने भागिनेय खास्तीक को भेज कर जनमेजय से बहुत कुछ विनती कराई। तब इस नागारि ने रोप नाग कुल पर क्रपा की । वायु श्रीर ब्रह्मापड पुराणों में लिखा है कि मधुरा में एक दूसरे के पीछे सात नाग राजे हुए। कालिया नाग को भीकृष्ण ने उस प्रान्त से खरेड़ा था। जरासन्थ के समय में अथवा उससे कुछ पीछे किसी शीरसेन राजा ने वहां राज्य किया था और तथ नागों का अधिकार जमा था। यह प्रभाव जनमेजय और वज ने लुप्त करके वहां फिर से बादव राज्य स्थीपित

किया। परीचित के समय में तचिशिता और कश्मीर पर-भी नागों का

ब्राह्मण मंथीं में जनमेजय भारी विजेता लिखे हैं। महाभारत में

श्रधिकार कथित है। श्रय तत्त्वशिला का राज्य जनमेजय के श्रधिकार में आया।

वे तत्त्रशिला जीतते हैं। पद्मविश ब्राह्मण में भी उनका सप सब निखित है। ऐतरेय ब्राह्मक का कथन है कि जनमेजय सार्वमीम राजा होना चाहते थे। तचशिला जीतने से नानिहाल सद्रदेश में भी जनका प्रभाव समक पड़ता है। यह मध्य पञ्जाब में था। एक पौरव नरेश सिकन्दर से लड़े i Ptolemy टालेमी पाण्डबों को साफल (सिया-लकोट) का शासक बतलाता है। जनमैजय ने दो आश्वमेच किए। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि एक में इन्द्रदेवापिशीनक ऋविज थे तथा ऐतरेय ब्राह्मण दूसरे का ऋत्विज तुरकावपेय को बतलाता है। गोपथ ब्राह्मण के समय जनमेजय एक प्राचीन शूर समके जाते थे।

किसी-किसी का यह भी विचार है कि ये यज्ञकर्ता दो प्रथक जनमेजय हो सकते हैं। रामायण II ६४, ४२ में वे प्राचीन भारी नरेश थे। शतपथ तथा ऐतरेय आहाए, जनकी राजधानी व्यासन्दीवन्त कहते हैं। डघर महाभारत, रामायण II (८६) तथा पाखिनीय (२,१०, १) छाटा-ध्याय में हिस्तिनापुर राजधानी है। सम्भवतः सखनऊ इलाहाबाद या दिल्ली शिमला की भाँति उनकी दो राजधानियाँ हों। जनमेजय के भाई भीमसेन, उधसेन तथा श्रुत्तसेन शतपथ जाहाण, XIII (a, 8, ३) -श्रीर शांख्यायन श्रीतसूत्र, XVI (९, ७,) में कथित हैं। महाभारत में उनके छुछ भाइयों का होना उल्लिखित है। बायु तथा मत्त्य पुराणों में निचतु तक सब के नाम हैं। इनके समय इस्तिनापुर गंगा में बह गया श्रीर कई सौ मील पूर्व हर कर कौशास्त्री वसाई गई। शांख्यायन शौतसूत्र का कथन है कि कौरव कुक्त्तेत्र में सदेवे गए। छान्दोग्य उपनिपत् सट्ची (वर्षा के पत्थर वा टीडी) द्वारा कुढ देश का जनाइ होना कहता है। राय चौधरी का कथन है कि जनमेजय के पीछे राज्य के दो भाग हो गए, जिनमें मूल शाखा हरितनापुर में रही, तथा जनमेजय के भाई कज्ञसेन के वंशघर इन्द्रप्रस्थ में स्थापित हुए। यह शाखा कौशान्यी बसने के पीछे तक बनी रही। जनमेजय के पीछे कौरवों पर भारी विपत्तियां ऋाई । एक राजपुत्र तथा बहुतेरी प्रजा पूरव की ब्बोर गईं (राय चौधरी)। पार्जिटर ने पौराणिक कथनों के आधार पर लिखा है कि निचलु पंचिश पांचालों तथा सृजयों से मिल कर कौशास्त्री गये। प्रयोजन यह है कि ये तीनों शक्तियां कौशास्त्री ( बरसराज्य ) में एक होगई । समय प्राय: ८२० बी० सी० था ।

श्रम कीरबों का प्रभाव किर गया श्रीर ये मांडलिक नरेरा मात्र रह गए। निज्जु के पहले खिस्सीमळूप्ण कुळ प्रतापी थे। इनके समकालिक सूर्यवंशी दिवाकर खीर यहिंद्रम सेनलित थे, पेसा पुरायों में किंदत है। इनके पीक्षे में किंदत है। अधिसीमळूष्ण को बायु पुराण सुनाई गई। इनके पीक्षे नं (क्) निचजु से (नं० ८१) चेमक पर्यन्त यह बंदा पुराणों में है। निचजु बंदाी उदयन (नं० ५७) एक अतापी राजा थे, जिनका वर्णन आगे श्रावेगा। उनके पुत्र यहीनर शुर कहे गए हैं। पुराणों में अस्तिम नरेश (नं० ८१) चेमक दुवंत कहा गया है। प्रधान के खनार बदयन ५०० वी० सी० में गही पर वैठ। ३८२ बी० सी० के निटक महापदा नन्द ने सारे जनिय राजाओं को नष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसी समय यह राज्य भी हुया।

### जनक विदेहों की पहचा

शतपथ माह्यस ए, १,१,१३, तथा बृहद्शरस्यक में जनक सम्राट्

हैं। उशस्ति चाकायण के समय कौरवों पर विपत्ति वड़ी। ये जनक के यहाँ आते जाते थे। इनके समय कौरवों को महत्ता तथा पतन दोनों कथित हैं। उत्पर शतपथ बाह्मण के आधार पर कहा जा चुका है कि इस्ट्रोत हैंबाप या देवापि शौनक जनमेजय के समकाकीन थे। उपर मत्ययज्ञ जनक के ममय में थे तथा वे इन शीनक में यहुत पीछे के थे। धृति ऐन्द्रोत शौनक के चेले के शिष्य पुलुषि प्राचीन योग्य थे, जिनके चेले पौलुशि सत्ययज्ञ हुये। छान्दोग्य इन्हें बुहिल छाश्यसराश्वि तथा उदालक आहिए। का समकालीन कहना है और इन दोनों का जनक के यह है होना चतलाता है, यहदारण्यक V (४,८) तथा III (७,१)। सत्ययज्ञ के एक शिष्य भी जनक में मिले (शतपथ श्राह्मण XI ६,२, १,३)। शतपथ बा० दसवां अध्याय यों कहता है :--

(शतपथ) जनमेजय के समय वाले—तुरकाषपेय

यज्ञवचस राजस्तम्यायन कुश्रि

बृहद्दारययर्फ शांहिल्य

सारस्य

बारस्य बाम्यक्तायसः उदालक आरुसि । जनक बाले गानवल्क्य ।

कौरस त्रासुरि

माण्डच्य **आ**सुरायण्

प्राधीपुत्र श्वासुरिवामिन मारह्कायनि

सांजीवी पुत्र सांजीवी पुत्र मांजीबी पुत्र दोनों शाखाश्चों में वही हैं, जिससे सब की समका-

लीनवार्ये मिलवी हैं। श्रवएव जनक जनमेजय से ५,६ गुरु शिष्य पीड़ी नीचे हुए। यह समय डाक्टर राय चौधरी के अनुसार १५० या १८० वर्षों का था। अतएव इस वैदिक साची से जनक परीचित 🖹 मायः २०० वर्ष पीछे हुए। परोचित के वंशधर इस काल पुराखों में पांच ही

लिखे हैं। पौराणिक से वैदिक साची श्रेष्ठतर मानी जाती है। इससे जान पड़ता है कि व्यपनी बंशावली में निचलु का नम्बर पाँच छ पुरतों के नीचे होगा ।

कोराल खोर मिथिला राज्यों के बीच में सदानीर (राप्ती) नदी थी। मिथिला जातकों तथा पुराणों में कथित है। वह नैपाल में खब जनकपुर कहलाता है। बैंट्रिक खनुक्रमणी 1, (४३६) में नमीसाध्य मैंपिली राजा हैं। सम्भवतः पुराण वाले प्राचीन निभि पहले वे और जातकों के निमि दूसरे। उदालक, खाकिण तथा बुहिल खारबतराशिव उपनिपदों क खनुसार जनक तथा केंक्य खरवपति दोनों के यहाँ जाते थे। सम्भवतः खरवपति बंदा का नाम था।

### जनक के समकालीन अन्य नव राज्यों के कथन

माझरा तथा उपनिषत् वन्धों से जनक के समकातीन नी और राज्यु मिलते हैं, खर्थात गंधार, कंकच, मद्र, उशीनर, मस्य, कुठ, पांचाल, कारी और कोशल।

#### गन्धार

इसका कृथन होता तथा द्वापर युग के वर्णनों में भी जा चुका है। छान्दोग्य VI, (१४) में उदालक जाकिया गाम्धारी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं। उदालक जातक (४८००) में उदालक तचिराका जाकर विद्या सीक्षेत्र हैं। सेवकित जातक (३०००) कहता है कि उदालक के पुत्र सेवकेतु ने तचिराका में बिद्या पढ़ी। उपनिपदों में भी इन खंतकेतु के बहुत से विवस्स हैं। कीटिल्य चाणक्य बहीं के विद्यार्थी थे। गन्धार जातक (४०६) में कश्मीर छीर तच्चिता गन्धार में थे। गन्धार राज दुद्धु-वंशी थे। निम के समय में गन्धार में नग्नजीत राजा थे, जिनकी राजधानी तचिराला थी ( कुल्मकार जतक)। इनके पुत्र सर्वजीत हुव ( शतक्य मार पारा १,४१०)।

### केकय

जनक के समय कंकवों का राजा अश्वपति था। शतपथ X,६,२, झान्दोम्य च० Y,११,४, कहते हैं कि अश्वपतिने कई बाहाओं को ज्ञान विखलाया। इनमें आकथि, औपनेशि, गौतम, सत्ययज्ञ, पौलुशि, महाशाल जायाल बुढिल आश्वतराश्चि, शाचीन शाल औपमन्यव और उदालक आकथि के नाम हैं। जैन मन्य कहते हैं कि केकय आया ब्रनुसार फाशीराज्य के पिन्छम बरसराज्य था, उत्तर में कोशत राज्य श्रीर पूर्व में सगव । समय-समय पर वस्सों, केशतां श्रीर मागमां ने काशी कीती । वस्सों श्रीर कोशतों की वश्रवियों के बीच में स्वादर के समय काशी पढ़ी । इसने जुद्ध से प्रायः १५० वर्ष पूर्व कोशत जीन तिया । इंच्छ मोठ सीठ पट्योन्त काशी का श्रान्छ। प्रभाव रहा ।

### फोशन

यह यहुत करके वर्तमान व्यवध शन्त में है। रामायण II ३२,१७, में चित्ररथ दशरथ के समकालीन थे। दशरथ जातक में दशरथ और राम बारायासी के राजा हैं। शतमय ब्रा० में कोशक राज्य कुन पांचाल के पीछे फिन्तु विदेह के पूर्व सहचायुक्त है। प्रश्न उपनि० VI १ तथा शांख्यायन श्रीत सूत्र XVI ९,१३ में हिरस्यनाभ कीशाल्य का नाम है। शतपथ बाट XIII ५,४,५ में आप सुकेश भारहाज के समय में थे। ये भारद्वाज प्रश्न । १ में कै।सल्य धारवलायन के समकालीन थे। मिम्मम निकाय 11 १४७ में यही आख्वतायन दातम युद्ध के समकातीन तथा सावत्थी के हैं। युद्ध का जन्म ५६३ बी० सी० में हुआ। अतएव यही समय कीशल्य हिरएयनाम का है। यह नाम इस फाल, अपनी वंशावली में नहीं है, जिसमें यह समय महाकोशल, प्रसेनजित या बिदुदम का हो सकता है। हिरख्यनाम इन तीनों में से किसी का शायद उपनाम हो। एक हिरएयनाम (कुशवंशी), (नं० ५६) थे, किन्तु उनका समय इनसे नहीं मिलता। इन कारणों से डाक्टर राय चौधरी का विचार है कि हिरुखनाम, श्सेनजित चौर शुद्धोदन कीशक के अंशों के शासक थे। अयोज्या, साकेत और शावस्ती क्रमशः केशस की राजधानियाँ हुई । बैद्धिकाल में अवेश्वा निर चुकी थी, फिन्ह साकेत और भावस्ती भारत के घट मुख्य नगरों में थीं। घट जातक (४५४) अयोध्या नरेरा कालसेन का कथन करता है। बंक, महाकाशक आदि की राजधानी श्रावस्ती थी । महावसा XVII (२९४) का कथन ! कि महादत्त काशी नरेशों के समय कोशाब छोटा सा राज्य था। ६२ मीo सी • के निकट कोशल का अधिकार काशी पर हो आता है। अब पुराणों के अनुसार कोशल बंश का कथन होता है। रामचन

358 हैं। शतपथ ब्राह्मण XIII ५, ४ ९ में मत्स्यराज ध्वसनद्वैतवन श्रारवमेध करते हैं। मनु संहिता में यह ब्रह्मीर्व देश है। कौशीतिक उपनिषत् में मत्स्य देश जनक के समय गौरवान्वित है। यहां संघ-राज था। महाभारत V ७४, १६ में राजा चेदि मस्तय के भी शासक थे। म० भा० ।। ३२६, ४ में श्रापर मत्स्य चंबल के उत्तर पहाड़ी देश के शासक थे। रामायणा। ७१, ५, में बीर मत्स्य कथित हैं।

# विदेहों का फिर कथन

जातकों में स्त्राया है कि एक निमि जनक केपी है, राजा थे। फराल जनक के पीछे यह शाखा लुप्त हो गई। निमि जातक में कराल जनक के टीक पहले निमि राजा थे। कुम्भकार जातक तथा उतरा-ध्ययन सूत्र में पांचासराज दुं मुख, गन्धार राज नग्नजित तथा कर्तिंग राज करन्दु के निमि समकालीन थे। दुम्मुख के पुरोहित वाम-देवात्मज बृहदुक्य थे ( वैदिक अनुक्रमणी II ७१, १, ३७० )। बाम-देव सहदेवासमज सोमफ के समकालीन थे (ऋग्वेद IV १५, ७, १०)। सोमक का विदर्भ राज भीम तथा गन्धार राज नम्नजित्से धार्मिक सम्बन्ध था ( ऐतरेय ब्राह्मण VII ३४ )। अर्थ शास्त्र में कीटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मण, कुमारी से अमुचित व्यवहार करने से कराल विदेह तथा भोज दाण्डक्य अपने अपने राज्य तथा सम्यन्धियों के सहित नष्ट हो गए। जनकों का राज्य ट्रुटने पर मिथिला में विजिन्न संघ (प्रजातन्त्र राज्य) स्थापित हुला। इसमें शायद काशीपित का हाथ था। बृहदा० उ० III, (८,२) में कथित है कि काशी और विदेह गड़यों में भरगड़े प्रायः हुआ करते थे।

महामारत XII, (९९, १, २) में काशीश प्रतदेन का मिथि-लश जनक से युद्ध कथित है। पालीटीका परसन्थ जीतिका, I (१५८, ६५) कहती है कि जो लिच्छवी विज्ञयन संघ में मुख्य थे, वे काशी की राजकन्या के सन्तान थे। पीछे वाले जनकराजाओं के समय में कुछ न्त्रार्थों ने घिन्ध्य पार करके दक्षिण में राज्य स्थापित किया। इनमें बिदर्भ एक था। ऐतरेय आहाए VII (३४) में बिदर्भ राज भीम नग्नजित के समकालीन शे। श्रतएव निमिक समय विदर्भ राज्य

#### मग्रध

द्वापर सम्पन्धी विषरण में हम भारतीय युद्ध के पीछे सहदेवासमज ( नं॰ ५४ ) सोमाधि को गद्दी पर देख खाये हैं। इनकी राजधानी गिरिष्ठज थी। प्रशामों में इस यंत्र के राजस्वकाल निजानसार हैं!—

| नाम राजा          | नम्बर वंशावली ह                         | र्षो में राजकाल |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| सोमाधि            | 48                                      | 46              |
| भुतथयस            | વધ                                      | દ્દષ્ટ          |
| श्रमुतायुस        | ५६                                      | २६              |
| निरमित्र          | ti U                                    | 80              |
| सुचेत्र           | 46                                      | ५६ 🌲            |
| ष्ट्रहरकर्मन, सेन | षष                                      | २३              |
| १६ वाह्रय राजे    | *************************************** | <b>७२३</b>      |

इस प्रकार फेबल पांच पुरतों के राजस्वकाल का जोड़ २६७ वर्षे है, जिससे प्रति पीड़ी का परता साढ़े तिरपन वर्षे हैं। इसी प्रकार १६ राजाओं में यही परता प्रायः १५ वर्ष आता है। पुरातरवह ऐसे कथनों को आपाहा मानते हैं। अन्तिक नरेशा नं० ७५ रिपुंजय ५६६ वी० सी० में गई। पुरावक १९३ वी० सी० में गई। पुरावक एक प्रवास प्रवास प्रवास प्रतिक, पुलिक, पुलिक, पुलिक, अलिक, पुलिक, अलिक अथवा सुनक हारा प्रारं गए। गीतम बुद्ध का जन्म काल ५६३ वी० सी० में है। मंत्री का वेश प्रचीत कहलाता है जिसका वर्णन आगो यथास्थान होगा।

## ्राद्धोदन और गीतम युद्ध का शानयवंश

सिद्धार्थ उपनाम गौतम युद्ध के पिता शुद्धोदन कथा पुत्र राहुल उपयुक्तानुसार कव वंश के नरेश थे। शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य किया है और पितामह का संजय। सञ्जय से ऊपर वाले पूर्व पुरुषों के नाम कमशः रख्युय, फुल्ड्यूय, प्रमुख्य हुट अन्तर्ज अपित्र तित्त, सुपर्य, अन्तर्वार, किञर, युन्च आंव हैं। ये ज्ञान किपन्य सु के राजा (संघ सुरुप्य) थे। युरार्यों से यह पता नहीं चलता है कि इस येश से अवध का राज्य कम सुद्धा और इसने किपन्य में कब शासन जमाया। किपन्य वस्य विख्यात स्थान

हो गया है। इसकी ज्याति बौद्ध संसर्ग पर ही विशेषतया निर्भर है। वैदेशनया निर्भर है। वैदेशनया महायंश लंका में पहली शताब्दी के लगभग लिखा गया। इसका ऐतिहासिक मृत्य पूर्णतया निर्विवाद नहीं है। परिटतों ने उनमें बहुत सी ऐतिहासिक अञुद्धियाँ पाई हैं। फिर भी उसके बहुत में वर्णन शुद्ध भी हैं। इसके अनुसार अयोध्यानरेशों में शाक्यों के अन्तिम पूर्व पुरुष महाराजा हुजात थे। पैरााशिक राजवंश में स्पैनर का कोई भी शाजा हुजात नहीं कहलाता था। महावंश के अनुसार खुजात को परानी से पाँच पुत्र और पाँच कन्यापें उत्तवज्ञ हुई और जयन्ती नाझी रानी से जयन्त नामक एक हुआ हुत्र था। महाराज ने जयन्त ही को अपना उत्तराधिकारी यनाया और पीद, पुत्रों को निर्वासित कर दिया।

ये लेगा पाँचों घहिनों को लिए हुए काशीराज के यहाँ रहने लगे जहाँ इनके सुज्यवहार से प्रजा इनपर अनुरक्त हो गई। इस बात से राह्मा मान कर काशिराज ने भी इन्हें देश से निकाल दिया और तब येग्लोग उत्तर जनकर महार्थि कपिल के आध्रम में पहुँचे और तब येग्लोग उत्तर जनकर महार्थि कपिल के आध्रम में पहुँचे जीर वहाँ प्रदूषियर के आदेशानुसार जंगल काट कपिलवन्तु नगर बनाकर बस गये। बहाँ दाशिय जाति के अध्रमाय में इन पाँचों भाइयों ने अपनी ही एक-एक चहिन के साथ विवाह कर लिया। यह सुन इनके पिता महाराजा सुजात ने बिहुन्मरहली एक विवा करके प्रश्न किया कि राजकुमारों का यह कार्य शक्य होने की ज्यवस्था दी और तभी से अपरास्त्र के विचार से इस शक्य होने की ज्यवस्था दी और तभी से यह राजकुल शाक्य कहताने लगा। बिहुन्मों की राजा के प्रतिकृत इस अवस्था देने से सिद्ध होता है कि उस काल के भी विद्यान लोग आमकल ही के समान पहापात रहित थे।

सुजात ताम को पौराशिक बरों के किस राजा का चपनाम समकता उचित है, इस प्रश्न का निर्णय कठिन कार्य है। पौराशिक वर्णनों के अनुसार राजा बुधिष्ठिर के समकालिक सूर्यदंती राजा इहद्दवन अयोध्यानरेश न ये बदन साकेत (अवध) में एक दूसरे शानत के स्वामी थे, तथा अयोध्या में एक दूसरा ही राजा था। बृहद्दन के वैरामरों ने पीछे अयोध्या का राज्य पाया। इस कृत के अन्तिम राजा मुखपकर नगर जिले में वैशाली (प्राचीन विशाला पुरी) थी। चात्रिकों की राजधानियां वैशाली के निटक, छुंडपुर खीर की एलाग थीं। इनमें सिद्धार्थ खीर तर्मुच महावीर जिन थे। वज्जी का कथन पाणिन IV (२, १३१) में हैं। वैशाली पूरे संघ की भी राजधानी थीं। कक्कि तीन भाग थे। वैशालिक वंश फे संस्थापक इस्त्राकु पुत्र विशाल थे (रामायण के खनुमार) तथा पुराणों में वे नाभाग के वंशघर थे। विशाल के पीछे हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धूमाय, सुंजप, सहस्व, कुराएव, सामत्त्र, काकुस्थ और सुमित का होना राय चोधरी कहते हैं। सहस्व खीर स्वत्र शत्य शत्य शाहण II (५६, ५४) में हैं। तिच्छांव बाहरी न होकर खमली चृत्रिय थे। वेजीं तथा वोडों के सहायक थे। महावीर जिन तथा छुप्यक खातारात्रु की मालायें लिच्छांव धारावार विभाग सिन तथा छुप्यक खातारात्रु की मालायें लिच्छांव धारावार थे। विशाल के सालाय थे।

### मछसंघ

मल्ल के दो भाग थे, जिनकी राजधानियां कुशिनारा या कुशायती, कीर पाया थीं। चीनी यात्री ह्यू यनसांग के अनुसार यह पहाड़ी राज्य शाक्य के पूर्व और बज्री के उत्तर में था, किन्तु अन्यों का विचार है कि यह संघ राज्य बज्री के पूर्व और शाक्य के दिल्ला में था। कुसिनारा किंग्या के निकट था। पाना वर्तमान पड़ीना है। मल्लों जीर लिच्छियों को मनु जात्यचित्रय कहते हैं, शायद इनके जैन चीह भेन के कारण। लिच्छियों ने जाट गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त को अपने फन्या भी व्याही। विश्व के समान पहले मल्ल भी राजतन्त्र था। कुश जातक में खोबकक (ऐत्वाकु) मल्ल राज थे। अन्य राजा महानुदसन थे। महाभारत ॥ (३०, ३) में भी एक मल्ल राज थे। भाग नगर, उद्धिया बीर उन्देल-क्वय भी मल्लों के नगर थे। धीन्यसार के पूर्व मल्लास्य था। दीन स्वस्पस्त्र कहता है कि ९ मल्ल तथा ९ लिच्छायों ने मिलकर काशी कोशल के १८ गण राजस वायों । समय पर मण्य ने मल्ल भी जीत लिया।

### चेतिय या चेदि

इस राज्य के दो उपनिवेष थे, जिनमें एक नैपाल में श्रीर दूसरा

फीशाम्यों के पूर्व पुराने चेदि चुन्तेलसंड तथा निकट के देश में या श्रीर कभी नर्मदा तक फैजना था। राजधानी सुनिमती थी। एप्रमेद VIII (५, ३७, ३९) दानस्तुति कशु चैद्यु का कथन करना है। चेतिय जातक यो राजधंश देता है:—महासम्मन, रोज, वरराज, एत्यान, यर कल्यान, उपोराध, मान्याता, वर मान्याता, चर, उपचर या व्यवचर। सायद यही महाभारत के उपस्चिर वसु हों। जातक नथा महाभारत होगों इनके पांच-वांच पुत्र वत्ता है कि काशी से चैदि के मार्ग में शक्त हुन विकास है। जातक ४८ कहता है कि काशी से चैदि के मार्ग में शक्त लगते थे।

### वंश वत्स

इनकी राजधानी कोशान्यों (यर्तमान कोमम) प्रयाग के निषट थी। 'रामायण I (३२, ३-६) तथा महाभारत I (६३, ३१) कहते हैं कि चेदि राज ने कीशान्यों वसाई। काशी राज (नं० ३९) यस्त बंशकर थे (हिन्धेंश २९, १३, महाभारत XII ४९, ८०) शतानीक (दूसरे) पीरव (न० ७६) ने बिरेह राजकुमारी से बिवाह किया तथा दिवाहन के ममय जोग पर आक्रमण किया। जातक (३५३) कहता है कि संग्रामार गिरि का भगीराज्य बरस का करद था।

कुरु

जातकों में इन्द्रमस्य पर युधिष्टिर के बराजों का राज्य जित्य है, तथा भसजब कीरव्य खीर सुवशीम के नाम शामकों में हैं। राष्ट्रपात कीरव सरदार था। जैनों के उत्तराज्यान सूत्र में कुठरेश के हमुकार नार में इशुकार राजा किरो हैं। मन्भवतः यह परीक्षित की त्रम दूसरी शाम्या के शामक थे, जिसकी राजधानी इन्द्रमस्य नथा इगुकार थी। खनन्तर कीटिल्य के छानुमार कुठ देश में संप राज्य स्थापित हक्षा।

### पांचाल

यहाँ के दुर्मुन्य निमि के समकालीन थे। दुर्मुन्य विजयी बहे गए हैं। चूलिन मानदत्त पांचाल राज्य का कथन जातक (५४६), उत्तरा-पान मूत्र, मासकत स्थार धासदत्ता, तथा रामायण, १३२. में है। भीटित्य वहां भी संघ राज्य यतलाने हैं। यायाति, सेतव्या नरेश, हिरस्य नाभ कौशल, और कपिलवस्तु के शाक्या। महाकोशल के समय मंगध में विविसार गांगा थे।

युद्ध के समय में ये सोलहां राज्य वर्तमान न थे बरन् इनमें से बुछ लुप्त हो चुके थे जैसाकि ऊपर दिलायागया है। फिर मी वैद्वि के खंगुत्तर छोर चिनय भृत्यों में इन सांलह राज्यों की नामात्रली लिखी है जिससे जान पड़ता" है- कि वह कुछ प्राचीनतर सगय से सम्यम्ध रखती है। दक्षिण के गण्यों का वर्णन इसमें नहीं है। इस बौद्ध प्रस्थों से पैठल उपनाम पितस्थान का नाम आया है। यह स्राप्नी की राजधानी थी। दक्षिणपथ का भी नाम है। इससे दक्षिण देश का अर्थ निकलता है। महाभारत में भी सहदंब के विजय में दक्षिणपथ का नाम मिलता है। निकाय अन्थों में कलिङ्ग के बन का नाम लिखा है और यह भी कहा गया है कि उस काल दूर देशों में समुद्र यात्रायें हाती थीं तथा जहाज चलते थे। कालिंग उपनिवेश की राजधानी दन्तिपुर में थी। बालगीफांय रामायण इन प्राचीन बौद्ध प्रन्थों से परानी है। उस में लिखा है कि रामचन्द्र के सगब दें ठेठ दक्षिण में चोल और पारह्य राज्य थे। इस कथन से इतना अवश्य सिद्ध होता है कि वाल्मीकि के समय वाले उत्तरी आर्थ लाग दक्तिए का हाल बहुत छुद्ध जानते थे। बहुतेरे पाध्यात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लीग पंजाब से पूर्व की कोर गंगा कीर बसुना के निकट से आये। रिस देविड्स को कथन है कि इन मार्गा के अविरिक्त आये लीग सिन्धु नदी के किनारे कच्छ हाते हुए श्रवस्था गये श्रीर कश्मीर से पहाड के किनारे किनारे काशन होते हुए शार्क्य, विरहुत, सगव और अंग देशों में पहुँचे।

छठी सातवीं शाताच्दी बी० सी० के कुछ आश्तीय सुख्य नगरों का वर्धन कर देना भी उचित समक्र पहला है। (१) छाड़ोस्या कांश्रांत देश में सार्यु के किनारे स्थित थी। इसकावाधीन ऊपर कई वार आ चुका है। सूर्य-वारायों की वह प्रधान राजधानी थी किन्तुं महाभारत थीर दुद के समर्यों में इसको कोई प्रधानवा न रही। (२) काशो उपनाम वारा-एसी सदैन से अपने वर्षमान स्थान पर स्थित है। बौद्धकाल के पीछे इस राज्य का फैलाव ८२ सील का कहा गया है। (३) वस्या ध्यक्त

देश की राजधानी थी। येंड भागलपुर के पूर्व २४ मील पर स्थित है। भारतीय उपनिवेशियाँ ने की वीन-चाइना में इसी नाम की एक पुरी बसाई। कश्मीर में भी चम्पा नामक एक नगर था। (४) कम्पिला उत्तरी पञ्चाल की राजधानी थी। (५) कौशाम्बी (के। मम्भी) पुरी को कौरव राजा ने हस्तिनापुर के छूब जाने पर बमाया, ऐसा महाभारत में लिखा है। यह यमुना नदी के क़िनारे काशी से २३० मील की दूरी पर है। पीछे से यह बस्सों की राजधानी हुई। बौद प्रन्थों में इसका वर्णन बहुतायत से खाया है। (६) मधुरा यमुना नदी के किनारे खब भी स्थित है। इसमें बहुन से प्राज्ञीन चिह मिलते हैं। युद्ध के सगय में मधुरानरश को अवन्तिपुत्र भी कहते थे। इससे जान पड़ता है कि उस्की साता उड़्डेन के घराने की थी। गौतम बुद्ध भी यहाँ पधारे। सथुरा का पुराना नाम स्थुपुरी था। पीछे से सथु के वेशियों से धीनकर इस पर रामचन्द्र के भाई शत्रुघ ने राज्य जमाया। इनके भी वशानों को निकाल कर यादव भीमर्थ ने इसे अपनी राजधानी धनाया। बुद्ध के समय में इसकी बहुत अवनित हो गई थी फिन्तु गिलिन्द के काल (१५७ बी० सी०) में यह फिर उसत दशा में थी। . इसके नाम पर दक्षिण में भी एक नगर बसाया गया। ( v ) मिथिला विदेह-नरेश की राजधानी तिरहुत में थी। (८) राजगृह उपनाम राजिंगिरि विन्यसार का बनाया हुन्ना है। इस नामके दो नगर थे जिन में से पुराने की गिरिवन कहते.थे। विन्यसार ने नया राजगृह यसाया। (९) राहक सी-वीर (सुरत) की राजधानी थी। यहाँ विश्वित व्यापार बहुत होना था। कहते हैं कि यहूदी राजा सालोमन के जहाज भी व्यापारार्थ यहाँ खाते थे। पछि से इसका नाम रोहझा भी हो गया। (१०) सापल भारत के उत्तर पश्चिम में था। यह मद्र देश की राजधानी थी और महाभारत के समय में साकत करी जाती थी। राजा मिलिन्द यहीं राज्य करते थे। (११) साकेव ( वर्तमान सुजान-कोट) शिला बनाव (अवध प्रदेश) में सई नदी के किनारे पर था। प्राचीन काल में यह कई बार कोशल का राज-निवास था। बहु के समय में कोशल,की राजधानी शावस्ती थी जो साकेत से ४५ मील परंथी। हिन्दुस्तान के ६ वड़े नगरों में उस काल यह भी एक था। भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १६

3⊍€

यायाति, सेतव्या नरेश, हिरस्य नाम कौशल, और कपिलवस्तु के

शाक्य। महाकोशल के समय मगघ में विविसार राजा थे। युद्ध के समय में ये सोलहीं राज्य वर्तमान न थे वरन् इनमें से

कुछ लुप्त हो चुके थे जैसा कि ऊपर दिस्वाया गया है। फिर भी बौद्धों के श्रंगुत्तर खोर विनय प्रन्थों में इन सोलह राज्यों की नामावली लिखी है जिससे जान पड़ता है कि यह कुछ प्राचीनतर समय से सम्बन्ध रस्त्रती है। दक्षिण के गण्यों का वर्णन इसमें नहीं है। दुः अ बौद्ध प्रन्थों में पैठण उपनाम पितत्थान का नाम आया है। यह आंधी की राजधानी थी। दक्षिणपथ का भी नाम है। इसमें दक्षिण देश का अर्थ निकलता है। महाभारत में भी सहदेव के विजय में दक्षिणपथ

का नाम मिलता है। निकाय मन्थों में कलिङ्ग के बन का नामृ लिखा है और यह भी फहा गया है कि उस काल दूर देशों में समुद्र यात्रायें होती थीं तथा जहाज चलते थे। कालिंग उपनिवेश की राजधानी दन्तिपुर में थी। बाल्मीकीय रामायश इन प्राचीन थौद्ध प्रन्थों से पुरानी है। उस में लिखा है कि रामचन्द्र के समय में ठेठ दिन्तण में चील स्त्रीर पाएड्य राज्य थे। इस कथन से इतना खबश्य सिद्ध होता है कि बाल्मीफि के समय वाले उत्तरी आर्य लाग दांचया का दाल बहुत कुछ जानते थे। बहुतरे पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छार्य लोग पजाब से पूर्व की आगेर गगा और यसुना के निकट से आये। रिस डेबिड्स को कथन है कि इन मार्गी के व्यविश्कि आर्य लोग सिन्धु नदी के किनारे कच्छ होते हुए अवन्ती गये और कश्मीर से पहाड़ के किनारे किनारे कोशल होते हुए शाक्य, तिरहुत, सगध और अंग

देशों में पहुँचे। **छ**ठी सातवीं शताब्दी बी० सी० के कुछ भारतीय मुख्य नगरों का वर्णन कर देना भी उचित समक पहला है। (१) अयोध्या कोशल देश में सरयू के किनारे स्थित थी। इसका वर्णन ऊपर कई बार छा चुका है। सूर्य-वीशयों की यह प्रधान राजधानी थी किन्तुं महाभारत श्रीर शुद्ध के

समयों में इसकी कोई प्रधानता न रही। (२) काशी उपनाम वारा-गुसी सदैय से अपने वर्तमान स्थान पर स्थित है। बौद्धफाल के पीछे इस राज्य का फैलाव ८५ मील का कहा गया है। (३) चम्पा छङ्ग

देश की राजधानी थीं। बेह भागलपुर के पूर्व २४ मील पर स्थित है। भारतीय चपनिवेशियों ने कीचीन-चाइना में इसी नाम की एक पुरी वसाई। कश्मीर में भी चम्पा नामक एक नगर था। (४) कम्पिला उत्तरी पञ्चाल की राजधानी थी। (५) कौशास्वी (केंमर्सी) पुरी को कौरव राजा ने हिलनापुर के हुव जाने पर बमाया, ऐसा महाभारत में लिखा है। यह यमुना नदी के किनारे काशी से २३० मील की दूरी पर है। पीछे से यह बरमों की राजधानी हुई। बौद्ध मन्थों में इसका वर्णन बहुनायत से आया है। (६) मधुरा यमुना नदी के किनारे आय. भी स्थित है। इसमें बहुन से प्राञ्जीन विह मिजते हैं। बुद्ध के समय में मथुर।नरश की व्यवन्तिपुत्र भी कहते थे। इससे जान पड़ता है कि उसकी माता उज्जैन के घराने की थी। गौतम खुद्ध भी यहाँ पधारे। मधुराका पुराना नाम मधुपुरी या। पीछे से मधु के वंशियों से छीनकर इस पर रामचन्द्र के भाई शत्रुक्त ने राज्य जमाया। इनके भी धशकों को निकाल कर यादव भीमरथ ने इसे अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध के समय में इसकी बहुत अवनति हो गई थी किन्तु मिलिन्द के फाल (१५७ बी० सी०) में यह फिर उझत दशा में थी। . इसके नाम पर दक्षिए में भी एक नगर बसाया गया। (७) मिथिला विदेह-नरेश की राजधानी तिरहुत में थी। (८) राजगृह उपनाम राजितिरि भिन्यसार का यमाया हुन्ना है। इस नामके दो नगर थे जिन में से पुराने की विशिध कहते थे। विश्विसार ने नया राजगृह बसावा। (९) रांकृत सी-पीर (सुरत) की राजधानी थी। यहाँ विशिज व्यापार बहुत, होता थां। कहते हैं कि बहुदी राज्ञा सालोमन के जहाज भी हयापागर्थ यहाँ स्राते थे। पीछे से इसका नाम रोख्या भी हो गया। . (१०) सामल भारत के उत्तर पश्चिम में था। यह मद्र देश की रांत्रधानी थी सौर महाभारत के समय में साकत करी नाती थी। तानितियार विशेष प्रश्निति हैं। (११) साहेत (वर्तमान सुज्ञान-कोट्) जिला उनाव ( अवस प्रदेश ) में सई नदी के किनारे पर था। मार्चान काल में बंह- कई बार कोशल का राज-निवास था। दुद्ध के संसर्थ में कोशल की राजधानी आवस्ती थी जो साबेत के ४० मील पर थी। हिन्दुस्तान के ६ बड़े नगरों में उस काल यह भी एक था। 80

(१२) श्रावस्ती (साबस्यी) पुरी सूर्यवेश के राजा श्रावस्त की बसाई हुई थी। इसका स्थान जानना किन्त है। यह साकेत से ४% मील चत्तर, राजगृह से ३३७ मील चत्तर-पश्चिम, सांकाश्य से २२५ मील ख्रावर-पश्चिम, सांकाश्य से २२५ मील ख्रावर हो। यह साकेत से ४४ राजा प्रतिनई की राजधानी थी। (१३) (उन्जैनी) उन्जैन प्राचीन जान में भी ख्रावर बेदीना इशान पर थी। अशोक पुत्र महीन्द्र यहीं चरता में भी ख्रावर वेदीना इशान पर थी। अशोक पुत्र महीन्द्र यहीं चरता में भी ख्रावर हो। ने लंका में थेदित्सन फैलाया। (१४) वेशाली किन्द्र स्था। इसी ने लंका में थेदित्सन फैलाया। (१४) वेशाली किन्द्र सी अली से स्था की ने साम में यहीं वसी कोग रहते थे जिनसे अजातशाचु का युद्ध हुआ। यह विरहृत मनेश में गहानी से २५ भील की दूरी पर थी। इनके ख्रतिरिक्त २० सुल्य नागों में निक्न भी थे:— ख्रालची, इन्द्र पत्त, संसुमार गिर, किन्त सासु, वातिलयुक्त जोतुक्त, संकरस, हुसिनारर और च्यत्स्थ (राय चौधरी)। इन काल में निक्न स्थानों पर विश्वविद्यालय थे:—

(१) तच्चिराला (तकसीला) (२) कजीज, (३) काशी, (४) उउजैन, (४) मिथिला, (६) सगध, (७) श्री धन्य वटक, (८) राजगृह, (९) वैशालि, (१०) फिललवानु, (११) कावस्ती, (१२) कीशान्यी, (१३) जैतवन, और (१४) नालन्द । यहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी जा आकर विविध विद्याओं की शिक्षा पाते थे।

इस काल भारत में नगरों की न्यूनता और धामों की बहुत प्रधा-तता थी और प्राम-निवासी किसी प्रकार गिरे हुए अथवा नीच नहीं सममें जाते थे। वे अपने ही किए काम करते और मजदूरी करना अपनी महत्ता के प्रतिकृत समकते थे। उनको अपने प्राम, जुटुम्य और पद का अभिमान था और बहुत करके उन पर उन्हीं के मुख्याओं का प्रास्त या जिनको ने स्वयं चुनते थे। रिस वेबिह्स कहते हैं कि उस काल प्रत्येक गांव एक छोटा सा प्रजातन्त्र राज्य था। दास-प्रभा इस काल भारत में श्रज्ञात थी। राजा युधिष्ठिर के समय में छुछ दास अवस्य थे जिनको गणना हवशियों की भांति बीच अंखी में नहीं कर साधारण गाई स्वय सेवकों की भांति होती थी। ३०० थीं० सी० वाले युनानी राजदुत मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास-प्रथा श्रज्ञात थी। इससे जान पड़ता है कि दास-प्रथा ने भारत में कभी जोर

नहीं पकड़ा।

कौदिल्य के कार्य शास्त्र से दानों का श्रस्तित्व प्रकट है, किन्तु ब्रीक राजदून उनका श्रभाव बतलाता है। जान पड़ता है कि दास कहे जाने बालों की संख्या इतनी कम थी और उनसे ऐसा सुन्यवहार था कि राजदूत ने उन्हें भी श्रदास समका।

जातकों के देखने से प्रकट होता है कि बौद्ध काल के पूर्व सम जातियों के मनुष्य खपनी जातियों से इतर ज्यापार भी करने लगे थे। माझाण लंगा ह्यापार करते थे तथा अनु विद्या, मृगया, कपड़ा सुनना, पहिया पनाना श्रादि के भी काम 'करने लग गये थे। वे खेती बहुतायत से फरते श्रीर गाएँ तक चराने लगे थे। चित्रव लंगा ज्यापार करते थे और धमुर्विद्या के काम की गीकरी भी। पक ज्राप्तिय के विषय से लिया में लिया है कि जसने कुन्हार, माली, बावर्षी श्रीर कड़वा बनाने वाले के काम किये थे। फिर भी इन लागों की जातियों में कुछ गड़वह नहीं हुआ।

सुंर्री के जलाने की इस काल कई प्रथाने थीं। बड़े आदमियों के राव जलाये जाने थे और उनकी राख इकट्टी करके गान ही जाती थी तथा उसी पर स्तूप चनाया जाता था। साधारण सनुष्यों के राव जलाये जाते कीर केंग्री के का कभी मैदानों में स्त्र विये जाते, जहाँ या तो उन्हें पहु पत्ती तथा जाते उपया थे सह कर नव्द हो जाते थे। कुछ ऐसी ही प्रथा पासियों में भी अब तक है। उस समय के प्रयक्तित ज्यापारों के नाम महाराजा ख्यातराजु और गीतम जुद्ध की शातचीत में कहें गये हैं। यद्याप वह छठी शताच्छी थी० खो० की हैत संवािय वहां देशा विद्यक्ता के कुछ पहले थी। ज्यापारों के नाम निम्नातुसार हैं :—(१) हाथी सवार, (२) खुइ-सवार, (३) रथी, (४) धनुर्थारी, (५-१३) सेना की निम्नाभित्र प्रशेष्यां, (१४) दास, (१५) धावर्यों, (१६) नाई, (१५) नहलाने वाले, (२८) हलवाई, (१५) माजी, (२०) धोवा, (२१) जुलाहे, (२२) भीत्रा बनाने वाले, (२३) हन्दारं, (२४) मुहर्सिर, (२५) मुसर्दिर, (२५)

इनके व्यतिरिक्त १८ प्रकार के कारीगर भी प्राचीन पुग्तकों में मिलते हैं जिनमें लकड़ी, पत्थर, घातु आदि पर काम करने वालां को समफना चाहिये। चमड़ा श्रोर हाथी दांव का काम, रॅंगने, जौहरीपन, मञ्जी मारने, फसाई, मल्लाइ, चित्रकार आदि के भी कार्य बहुतायन से हाते थे। इनके र्ज्ञान!रक सौदागरों की भी संख्या बहुत थी तथा इनकी रहा के लिये स्वेच्छासेवक पुलिस भी होती थी। रेशम, मल-मल, जिरह दरुनर, फारचोथी, कम्मल, दवायें, जबादिगत, हाथीदांत अवि के व्यापार बहुतायत से हाते थे। सौदा में बद्को ऋल नहीं होती थी वरन मुद्राओं का व्यवहार था। महामारत आदि में सोने की सुदान्त्रों का वर्णन है। बौद्धकाल में तांबे के सिक्के त्रिपन का हाल क्तिसा है फिन्तु चांदी के सिक्तों का वर्णन नहीं है। सौदागर एक दूैनरे पर हुंडी काटते थे। सूद का लेना उचित समभा जाता था। मनुष्मृति में सवा रुपया सैकड़ा मासिक सुद लिखा है और करा गया है कि इममे ऋथिक लेने वाला पापमागो होता है। रिस डेबिडून ने निम्ना है कि रागीयी कहीं नहीं दोखनी थी। किसी स्वतन्त्र मतुष्य का मखदूरी फरना मात्र यही विपत्ति समभी जाती थी। जमींदार लांग उस काल में न थे और प्रजा को पर्याप्त भूगि जोतने की मिलती थी।

ज्यापारिक मार्गों का हाल रिस हेविड्म ने छन्छा लिया है। शावस्ती से पिन्शान (पैठए) पर्यन्त मार्ग साहित्मती, उज्जैत, गीनर, विहिशा, कीशान्यी जीर साईक होकर था। श्रावस्ती से राजगृह का गर्भग सिंधा न था वस्त्र पहाड़ की तगई होकर। भाग में सेतन्य, किपलवस्तु, कुशितारा, पावा, हस्तिगमा, भरडमाम, वैशाली, पाटलियुत्र जीर नालन्द पहने थे। पूर्व से परिचम का राखा यहुत करके सदियों हारा था। शंगा में सहजाति जीर यमुना में कीशान्त्री पर्यन्त नाने चलती थी। न्यापारियों का निम्न श्वानों की जाना भी लिखा है:—विदेह से गंधार को, माम से सौधीर को, भर-इद (भड़ोच) से वर्मी को, और दिख्य से वावेक (वैधिलोंन) भी। चीन का जाना जाना यहले यहल सिलिन्द के प्रत्यों में मिलग है। रिमस्तानों में लोग रात को चलते यहले सिलिन्द के प्रत्यों में मिलग है।

सहारे रास्ता ठीक रखते थे। लंका का नाम नहीं खाया है। ताम्रपर्णी द्वीप का कथन है जिससे लंका का प्रयोजन समक्त पड़ता है।

वैदिक समय से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य-काल इसी समय के साथ समाप्त होता है। आर्थ-सम्पता ने भारत में राजनीति, धर्म, समाज, साहित्य, व्यापारादि की जो जो उल्लविकी, उसका धर्णन हम ऊपर दे आये हैं। अब तक भारतीय समाज ने प्राचीन परिपा-टियों का उचित मान करके धीरे थीरे विकास करते हुए सभी विभागों में उन्नति दिखलाई किन्तु दृखु-पराजय से इतर कोई क्रान्ति अथवा भारी चयलपयल नहीं हुआ। प्रायः सभी वार्जे में ऋषियों, राजाओं, सुवारकों आदि ने प्राचीनता का उचित मान रखफर नवीन परिशाधनों में मन खवाया। जैसे एक दिन का शिशु मइते पढ़ते पूरा जवान होकर युख्टा तक हो जाता है, किन्तु किसी दिन वसमें भारी परिवर्तन देखने में नहीं जाता, इसी प्रकार हमारा भारतीय आर्थसमाज बजति करवा हुआ शैराव एवं युवावस्था को पार करके छादिम कलिकाल के प्राश्म्म में युद्ध दशा को पहुंच गया। वैदिक विचारों की अन्नति चरम सीमा के भी आगे निकल गई और ऋग्वेद का सीधा साहा धर्म बाह्यण बन्धों में चलति करता हुआ सूत्रां के तनाव में ऐसा उल्लामा कि विधि-निषेश ही ने उसका स्थान ले लिया श्रीर यही धर्म के मुख्याङ्ग वन बैठे। खतः हमारा भारतीय हिन्द्-. समाज सरत धर्म, सरत गत एवं सरत आचारों के विचार को ली कर क्टूर परिडतों की पीथियों का हर बात में आश्रित सा हो गया। यहाँ तक कहा गया है कि इन्द्रे से विदार्थी, पृहस्पति से गुढ और दिन्य सहस्र धर्प अध्ययन काल होने पर भी ज्याकाण का अन्त नहीं मिलता है। यही दशा भारतीय धार्मिक सिद्धान्तों की हुई। हमारी विद्यार्थों में आ सब कुछ गया किन्तु भारी अन्थों के गुडीकरण में सरल सिद्धान्तों का ज्ञान ऐसा दुईाँय हो गया कि माधारण समाज को कर्तज्य जानने के लिए अड़चन पड़ने लगी। इन मत्र फारगों से भारतीय समाज का ऐसा समय स्त्रा गया कि जब क्रान्ति का होना क्रिनिवार्य सा हो जाता है। इसी लिए हम देखने हैं कि थोड़े ही दिनों में जैन आर घोटधर्मों का बाहुर्मात हुआ। गौनम बुद्ध और सहर<sup>हर</sup>

हिन्दू समाज के पहले मारी डिसेंटर (विरुद्ध-मत-प्रवर्षक) थे। इन्हीं के प्रादुर्भाव से हमारे साहित्य और मत में वैदिक समय का अन्त हो गया और बौद्ध तथा पौरागिक विचारों का पुष्टिकरण होने लगा। भगवान् बुद्ध की उत्पत्ति भारतीय इतिहास में एक नवीन युग सा स्थापित कर देती है।

व्यव प्रजातन्त्र रियासतों, मामघों तथा एक दो स्फुट विषयों पर कथन करके हम यह अध्याय समाप्त करेंगे।

### प्रजातंत्र रियासर्ते

७पयु<sup>९</sup>क्त १६ रियासतों में यैशाली के बिज्ञयन तथा पावा स्रौर कुशिमारा के मल्लों के प्रजातन्त्र राज्य महत्तायुक्त थे। छोटे प्रजातन्त्रों में निम्न की गणना है :--कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, संसुमार पहाइ में भाग, अल्लक्ष्य के बृलिय, केसपुत्त के कालाम, श्रीर पिषकतिवन के मोरि । प्रजातंत्रों की यह नामावली रिस डेनिड्स में है। राय चौधरी ने भी इसे लिखा है। शाक्यों में बहिनों से भी विवाह होता था (रायचीघरी) । भग्गों का कथन ऐतरेय बार VIII ८ में है जहाँ भागीयण राजा कैरिशि सुत्वन का विवरण है। छठी शताब्दी षी॰ सी॰ में ये लोग वस्सराज के ऋधीन थे। केशिपुत्त केशिन लोगों का कथन शतपथ ना० (वैदिक अनुक्रमणी) में है। मोरिय लीगों में स्वयं जन्द्रगुप्त मीर्यं थे।

### राजाओं के नाम

उस फाल गन्धार के राजा पुक्कसाति थे, सौबीर (सिन्ध सदी के निचले देश ) में रोहक के हड़ायपण, शूरसेन के अवन्तिपस सुवाह धौर छाग के ब्रह्मदत्त ।

अनार्य राज्यों में यवक आलवक की राजधानी आलवी थी। श्राच्य धक्कराज्य भी थे।

### ऐन्द्र महाभिषेक

निम्न सम्राटों के ऐसे श्राभिषेक हुए :---

'परीचित से पूर्व, शार्यात, विश्वकर्मा, सुदास, महत्त और भरत ।

परीक्ति के पीछे-जनमेजय, शतानीक, आम्बाब्टय युवाशीब्ट, श्रीर श्रंग ।

( रायचौघरी )

वाई द्रथ कुल के खन्तिम राजा रिपुल्य को उसके मंत्री पुलिक, (मुनिक, सुनिक खथवा शुनक) ने मारकर खपने पुत्र प्रत्योत को राजा बनाया। इसके बंशावर पालक, विशास्ययून, जनक और निन्द्र धर्मने एक दूसरे के पील्ले नाजन किया। पुराणों के खतुमार इनका राजस-फाल १३८ वर्षों का है। प्रधांत के विषय में किया है कि उसने पड़ोसी राजा झों पर खपना खिकार जमाया और भला महुत्य होने पर भी २३ वर्ष खभमेपूर्ण राज्य किया। इस वंश का विशेष कथन यमास्थान होगा। परीचित्र से शिशिताम तक (रिशुनाम को होइ के) का समय पुराणों में इस प्रकार से दिया है--

विष्णु पुराण-१०५० वर्ष । भागवस्—११५० वर्ष ।

मस्तय और वायु पुगण - १०५० वर्ष ।

प्रचोतों के पीछे समय में शिशुनाग ने अपना राज्य जमाया। यह नहीं लिखा है कि शिशुनाग कीन या और किस प्रकार राजा हुआ। केपल इतना कहा गया है कि प्रचोतों को चल चूर्ण करके यह गरेश बना। युक्त मिलाकर दस शैशुनाग राजे हुए जिनका राजस्व-का इंट वर्ष पुरायों में लिखा है। इन्हों में से राजा अजातरायु ने २५ वर्ष । ये व्हानों प्रवाद कि कि पायों ये ये योगों गीतिय युद्ध के समकालिक थे।

पार्जिटर महोदय ने महाभारत काल से मीर्थ पर्यंत शासकों के

सगय निम्बानुसार दिएहैं:--

राजे और महाराजे। समय घी० सी० सनजित बाह्द्रव, गदी पाए। ८५०

सेनजित और उनके पीछे १५ बाई द्रय राजे। २३१ वर्ष। प्रद्यांतों का अधिकासस्मा। ६१९

पांच प्रद्योत राजे ५२ वर्ष

महापद्मानन्द का राज्यारम्भ । 805 महापद्म श्रोर उसके बाठ पुत्र।

चन्द्रतुव मीर्थ का राज्यारम्स । इस चाध्याय के लिखने में डाकटर राय चौधरी तथा रिस डेविड्स

से सहायता ली. गई है।

८० वर्ष ३२२

श्रारत्यक दोनों से पृथक् हैं। ब्राह्मण प्रन्थों में श्रानेकानेक याह्निक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले नियमोपनियम हैं। श्रारण्यकों में बान-प्रक्षाध्मम सम्बन्धी नियम हैं। उपनिपदों की निकाल डालने सं श्रारण्यकों में ब्राह्मणों की श्रापेता डान कथन बहुत यिशेष हैं। ज्ञान की टिस्ट से भी उत्तरीत्तर दृद्धि के श्रानुसार आत्रस्यकों की ब्राह्मणों श्रीह उपनिपदों के बीच में ख्यान मिलेगा।

रैप्सन फुत कैम्ब्रिज हिस्टरी खाव इंडिया के प्रथम खध्याय में कथित ब्राह्मण साहित्य पर मुख्य विचारों का सारांश यहां देकर हम श्रापने विचार लिखेंगे। पच विंश ब्राह्मण का गद्य शायद यजुर्वेदीय गद्य से भी पुराना हो । गोपथ बाह्य ए कौशिक और वैतान सुत्रों से भी पीछे का है। उपनिषदों में बृहदारस्यक और छान्दोग्य सब से पराने हैं। जैमिनीय उपनिपत् सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण का श्रंग है। उपर्युक्त उपनिषदों तथा केन चौर काठक के अतिरिक्त कोई उपनिषत् हुद्ध से प्रशाना नहीं है। बहुतेरे सूत्रों में जो ऋोक हैं वे बन सूत्रों से बहुत पुराने हैं। ब्राह्मण काल में सभ्यता का केन्द्र करुत्तेव है। शतपथ श्रीर ऐतरेय बाह्मणों में पाक्षास्यों की निन्दा है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्र हिमालय के उस पार थे। अनन्तर कोशल, विदेह, मगघ और र्यंग की ख्याति होती है। खान्ध्रं, पुरुद् , मृतिव, पुतिन्व, शबर और नैपध के भी कथन हैं। यास्क कृत निरुक्त प्राय: ५०० बी० सी० का है। अथर्च वेद में भूजवन्त, गान्धार और महाष्ट्रप के कथन हैं। छान्दोग्य रैक्यपर्ण को महाष्ट्रप में मानता है। यास्क फहते हैं कि काम्बोज की भाषा साधारण बोलचाल से कुछ प्रथक थी। वैदर्भ भीम का कथन ऐतरेय में है तथा भीम का जैमिनीय उपनिपत ब्राह्मण में। कौरव राजधानी श्वासन्दीवन्त, पाछाल राजधानी काम्पील तथा काशी पति की राजधानी वरणावती पर काशी के भी यहां कथन है। इस उपनिषत् में श्राया है कि सरस्वती नदी विनशन की बालू मे लुप्त होकर ४४ दिनों की यात्रा पर प्लच प्रासवण में फिर निकलती है। इस ब्राह्मण में नागरिक जीवन का विकास है। भारतों के स्थान पर इम कौरवों श्रीर पांचालों के फथन पाते हैं। पांचालों में फूवि, थनु, द्रहा,, सुंजय, वशी, उशीनर छादि होंगे।

कुर पांचील आर्थ्य सभ्यवा के नमूने हैं। उनके यज्ञ तथा शापा श्रेष्ठतम हैं। वैदिक साहित्य उन में कोई शत्रुवा नहीं वतलाता। श्रथव-वेद परीक्ति की भारी कौरव राजा कहता है। प्रति सुस्वन उन के पौत्र थे और प्रतीप प्रपीत । शतपथ आहाता जनमेजय का अरवमेध यहा वतला कर आसन्दीवन्त को राजधानी कहता है। वृहदारण्यकी-पनिपत परीतित यंशियों के पतन का कथन करता है। पर अस्तार कीशल और विदेह दोनों का राजा लिखा है। शवपथ बाहारा कहता है कि साथव षिदेघ सदानीर (गण्डक) पार करके विदेह में स्थापित हुये। कौशीतकि चपनिपत् भी काशी और विदेह का सम्यन्य बटलाता . है। जल जातूकवर्य कोशल, बिरेह और काशी के नरेशों का पुरीदित था। इस से इन तीनों का मेल सम्भव है। अथर्व वेड में इंग और मगप एक दूसरे से दूर हैं। समध में खंनिज पदार्थी का बाहुत्य या। थदि कीकट (गया) मगय में माना जावे ती ऋखेड ने भी उसकी निन्दा है। ऋग्वेद के समय ऋषि गए। तथा राजन्यदर्ग बहुद इस वंश परम्परागत वर्ग थेकिन्तु लोग एक सेट्सरे में हा जाया चरडे थे। विवाहीं के प्रतिकृत्त बन्धन कम थे। अनन्तर भेद् प्रचट होने नरे, विरोपन्या विशों में। ये भेद व्यापारातुसार बढ़े। स्थकत दुवक वर्ण से ही गये। समय पर आर्थी में शहा कियों के विवाह पहने से आर्थ रुधिर की शुद्धता के प्रश्त करें! नुत्रों में दुरुशों के विवाह अपनी या नीची जातियों में हो दक्षते में इंड मूर्यों में आर्ग्या को सुद्राओं से विवाह की खाजा थी। ऋष्य बन्दों में सुगोशीय विवाह तीन ही चार पुरवों तक बिन्द है। बन्च कीर स्वशा सी मातार्थे शहा थीं । राजकन्याचीं के नाथ हाइसीं के विवाह प्राय: होते

यद जाती हैं। निम्म लोग गिलन कहलाये जाते हैं:—पुरोहिंत, राजन्य, मिह्यी, वायाता (प्यारी महारानी), परियुक्ती (स्यक्ता महारानी), सुत, सेनानी, प्रामिण, चन्नी (Chamberlain), संमहीत्र (सारशी या कीपाध्यत्र), भाग दुग्य (कर वस्तुल करने वाला), ज्यलवाय (ज्ये का निरोत्तक), और स्थपित (जन्न)। सभा या समिति का ज्यवहार परता है। राजा कोमदारी (इंड विधान) व्यवहार का अध्यक्त था। ज्यव तक क्रानृत मुख्याहिदा न था। पुत्री से पुत्र अच्छे है। स्थि का पद छुछ गिर चुका था। कच्चे का व्यवहार छुछ छुछ था। राजाश्रों में बहु विचाह चलता था। खेती की उन्नति हुई। गेहूँ, जी, सरसों, जायल ज्यादि का प्रजार बड़ा। शिल्प की भारी उन्नति होकर व्यावारों की संख्या बढ़ी।

अब अन्य आधारों के अनुसार कथन होता है। यजुर्वेद को छीड़ देने से ब्राह्मणों से पुराना समस्त छार्न्य-जाति का गद्यमन्थ कोई नहीं है। ब्राह्मणों के सारांश का नाम कल्प-सूत्र है। प्रत्येक वेद से अनेक बाह्मण सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद के बाह्मण ऐतरेय और कीशीतिक हैं। कौशीतकि का श्रंग सांख्यायन है। सांख्यायन नामक एक ऋषि थे जिन्होंने फल्पसूत्र और गृद्धसूत्र बनाये। इन्हीं के नाम पर यह ब्राह्मण है। जान पड़ता है कि इसी नाम के इनके कोई पूर्व पुरुष थे जिन्होंने यह बाह्यमा बनाया होगा । हिन्दू शास्त्रानुसार वेशी की भांति बाह्यमा प्रन्थ भी बानादि और अपीरुपेय हैं। महात्मा सायखाचार्य ने गटपिं जैमिनि के आधार पर वेदों और माहाएाँ की ऋषीरुपेयं सिद्ध किया है। ऐतरेय श्राह्मण महीदास ऐतरेय के नाम पर है। काशी के राजा आजातशमु ने बाताकि नामक ब्राह्मण को ब्रह्मविद्यायताई। राजा प्रतर्दन का नाम कौशीतिक प्राह्मण में आया है। मामवेद के ब्राह्मणों में तारुड्य,पड्विंश, सामविधान, वश, आर्पेय, देवताध्याय, सहितोपनिपत्, छान्दोग्य, जैमिनीय उपनाम तवलकार, सत्यायन और भल्लवी प्रधान हैं। इन सय में ताएड्य की मुख्यता है। पड्विश ब्राह्मण में मृति का कथन है। न्नाझएों में पातकों की संख्या में निम्नलिखित बातें भी हैं-मिलन वस्तु का खाना, राजा से नजर लेनी, हिंसा, वड़े भाई के श्वविवाहित रहते हुए छोटे का ज्याह करना, वैश्य या शुद्ध की नौकरी करनी, मन्दिरों में नैकिरी करनी और जालस्य । पड्विंश ब्राह्मण में फितत ज्योतिए का वर्णन एवं यजुर्वेद के अविरिक्त पहले पुतर्जन्म का कथन है। इस ब्राह्मण में देवकीपुत्र कृष्ण एक विद्वान् माते गये हैं। कुमारिक्ष भट्ट ने सामवेद के ज्याठ ब्राह्मणों के नाम लिये हैं। सायाणानार्य ने उन पर माध्य लियो है। छान्दीग्य ब्राह्मण विशेषत्या छन्दों में है। कुछ पार्यास्य पिएडों ने लिखा है कि कई ब्राह्मण प्रक्षों से बीद्ध सत का कुछ प्रमाय देख पहला है।

कृष्ण यज्ञचेंद् का ब्राह्मण केवल तैसिरीय है। इसमें जरासम्य के पिता राजा पृहद्वथ का नाम आया है। शुक्त यजुर्वेद का बाह्मए शतपथ है। यह ब्राह्मण वन्थों में सर्व प्रधान है और वैदिक ब्रन्थों में भूर वेद तथा अधर्व को छोड़ कर इसकी ऐतिहासिक गहिमा शेप सभी प्रन्थों से बड़ो चड़ो है। यह बाद्य ख-काल के प्राय: खन्त में बता। इसमें सी अध्याय हैं। अवएव इसका नाम शतपथ है। इसमें थिदेहराज जनफ तथा याज्ञवल्क्य के नाम आये हैं श्रीर विष्णाकी महिमा छुछ वदी हुई है। शतपथ के देखने से समक पड़ता है कि कि चौर पाखालों में कोई शब्रुता नहीं थी किन्तु परीचित के घराने में कोई भारी घटना हुई थी। मेगाखनीज के सगय में महाभारत में कथित छुच्छा श्रीर पारडवीं का सम्बन्ध भारत में ज्ञात था। शतपथ में परीक्षित पुत्र जनमेजय का नाम आया है और पिजवन के पुत्र सुदास का भी। नरमेध के विषय में शतपथ बाह्य में साफ लिखा है कि मतुष्य का बलिदान कभी नहीं होता था, बरन् उसकी प्रतिमा मात्र का। फिर भी कुछ पाश्चात्य पाइरी लोग यह प्रसास्त्रित करने का प्रयञ्ज करते हैं कि वैदिक समय में नर-याता अवश्य होती थी किन्त ब्राह्मण-काल में सध्यवा का विचार वढ़ जाने से नर-बलि का तिपेद होकर नर-प्रतिमा मात्र की विल का विधान रह गया। आपने इस द्रामहपूर्ण कथन का आधार स्वरूप वे केवल अनःशेप का उदा-हरण देते हैं। इसके अविरिक्त किसी भी हिन्दू धन्थ में उनको तर-वृति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस व्यवसर पर भी वास्तविक नर-चल्लि नहीं हुई।

रातपथ ब्राह्मण् विशेषतया याञ्चवल्कय-फ्रुत समम पड़ता है।

श्रमुरों से। यहाँ देवताओं तथा अपुरों में आर्थी और अनार्थी से वयोजन समक पड़ता है। प्रक्षय के समय मनु मत्त्य की महायता सं उत्तरीय पर्वतों की आर चले गये। वहाँ इन्होंने पाक्यज्ञ किया जिससे इडा नाम्नी स्त्री उत्पन्न हुई। उसीसे मनुने सन्तान उत्पन्न की। ब्राह्मण बन्ध में यह महली अवतार नहीं मानी गई है और यह कौन मन थे सो भी नहीं लिखा है। रातपथ त्राह्मण में विष्णु की बामन कहा गया है। एक पारचास्य पण्डिन का कथन है कि वैदिक मन्त्री में मनुष्य देवताओं से हरता है, ब्राह्मण प्रन्था में ( मनुष्य ) देवताओं को पराजित कर देता है छोर उपनिषदों में (सनुष्य) देवताओं की क्क परमा नहीं करता। अथवेबेद का ब्राह्मण गापथ कहलाता है। ब्राह्मण प्रन्थों में मुख्यतया ६ विषयों का कथन रहता है, अर्थात विधि, ऋर्थवाद, निन्दा, शंसा, पुराकल्प खौर परकृति का । इनमें वर्णन यज्ञ सम्बन्धी रहते हैं। महपि जैमि । कहते हैं कि यही सब बातें वेदों में भी पाई जाती हैं। पारबास्य परिखतों का विचार है कि जब वेदमन्त्र बहुत खिभक हो गये और अधिकतर मंत्रों की आवश्यकतान रही तथ नाहाणों ने अपनी मारी उत्पादिनी शक्ति को बाजिक विधि और अर्थवाद के फैलान में लगाया। यही दशा कुछ कुछ यजुरेंद से ही प्रारम्भ ही चुकी थी किन्तु बाह्मण मन्थों में इसकी विशेष उन्नति हुई। ब्राह्मण मन्थों का मुख्य कार्य मंत्रों श्रीर याज्ञिक विधि का पारस्परिक सम्बन्ध दिखाना श्रीर उनका धार्मिक भाव प्रकाशन है। कुछ कथा भागी श्रीर चमरकारिक भावों को छोड़ देने से ब्राह्मण ब्रन्थों का साहित्यिक मृत्य कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण जाति यजुर्वेद से ही जन्मज हो गई यो और अथर्ववेद में ही उसका प्रभाव वढ़ गया था। यह नाह्मण प्रन्थों में और भी बढ़ा हुआ देख पड़ता है। वेदों की प्रधानता उच

रिवाजों में दिखाई देती है। पहले जाहारण अन्य वेदों के फैलाय मात्र माने जाते थे किन्तु पीछे से उनकी महिमा बढ़ गई छीर व नेदाङ्ग समक्ते जाने लगे। ब्राह्मण बन्थों में विधि का पूरा वर्णन नहीं है

विचारों श्रीर प्राकृतिक वर्णनों में है, किन्तु बाह्मणों की केवल रस्म-

क्योंकि ये प्रन्थ यज्ञ कराने चाले में इस का छुळ झान पहले से मान लेते हैं।

घहुत से आहाए प्रन्थ लुझ हो गये हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रन्थों में बहुत से ऐसे प्रन्थों के उद्भृत भाग हैं जो अब अप्राप्य हैं। कुल मिला कर सारे बाह्मण बन्धों में एक प्रकार का सान्य पाया जाता है, किन्तु ध्यानपूर्वक पड़ने से उनके निर्माणकाल का पता उन्हीं की रचना के ढङ्गों से लगता है। यजुर्वेद के पीछे पञ्चविश श्रीर तैतिरीय बाह्मण सब से पुराने हैं, तथा इनके पीछे जैमिनीय, कौशीतिक स्रोर ऐसरेय। माझगों में शतपथ सब से नया है। गोपथ और सामवेद के छोटे छोटे बाह्यण उससे भी नये हैं। ब्राह्मणों में कुछ गायायें परा में भी हैं। विचार किया जाता है कि ऐतरेय बाह्मण कुठ पांचाल देश में मना। कीशीतिक ब्राह्मण से प्रकट होता है कि उत्तरीय भारत में पठत-पाठत-प्रगाली सब से अच्छी थी और वहां के पठित विदार्थियों का चिधिक मान था। शतुपथ बाह्मण में राजों जनमेजय का नाम लिखा है और ष्यासिर नामक एक खाचार्य का नाम कई बार धाया है। ये सांख्यशास्त्र फे एक बड़े आचार्य कहे गये हैं। इन के नाम आने से विदित होता है कि सांख्यशास्त्र के मुख्य आचार्य महर्षि कपिल शतपथ शासरा के बहुत पहले हुए। आसुरि फपिल के शिष्य कहे गये हैं। कपिल दो थे, एक स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवहृति के पुत्र और दूसरे सगगातमजी के मारनेवाले । यह निश्चय नहीं है कि सांख्यकार कपिल इन्हीं दोनों में से एक थे व्यथवा कोई तीसरे व्यक्ति। स्वायम्भुव यनु के दौहित्र कपिल वैदिक समय से भी पहले के हैं। उस काल में अध्यारमझान का इसना बढ़ना कि सांख्यशास ही बन जाता, निसान्त सन्दिग्ध है। सगर के समकालिक कपिल भी सांख्यशाख-निर्माण के लिये उचित से अधिक पुराने समम पड़ते हैं। इस शास्त्र का निर्माण उपनिपत्काल में समम पड़ता है। सांस्यकार किपल युद्ध काल से पहले के माने जाते हैं।

कालिदास ने विक्रमोर्वशों और शकुन्तला नाटकों में महाराजा पुरुरवा और दुष्यन्त के वर्षन किये हैं। पुरुरवस और वर्वशी का इन्न कथन ऋग्वेद में भी आवा है जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है। ये दोनों कथायें शतपथ में विस्तार पूर्वक लिखी हैं। महा प्रलय का भी वर्णन इसी ब्राह्मण में है।

ज्ञाह्म काल में गुरुखों और गुरुद्वारों की परिपाटी स्थिर हो चुकी थी। हम स्वारोचिय मन्वन्तर में लिख आये हैं कि ऋपियों का जंगलों में रहना उसी अवेदिक समय में प्रारंभ हों गया था। इम परिपाटी ने बैदिक समय में प्रारंभ हों गया था। इस परिपाटी के बेदिक समय में घटुन बक्ष पाया। ऋजेद में लिखा है कि ज्ञह्म वारों के उस्ते हों लिखा है कि ज्ञह्म वारों के उस्ते कि ज्ञह्म का का में बिता है कि ज्ञह्म वारों के उस्ते कि जो कि प्रारंभ करना चाहिया। जाहम का का में बेदिक समय करने थे। इस परिपादों में में के बड़े आचार्य अपने प्रिय पिपां की शिका हैते थे। इस परिपादों में बड़े बड़े आचार्य अपने प्रिय पिपां की शिका हैते थे। इस्तों के कारण माहाण प्रस्थों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उत्तरी भारत में पठित विशा- थियों का मान अधिक होता था।

बाह्यक प्रन्थों का परम सुद्दन वर्शन हम ऊपर दे व्याये हैं। इनके पोझे आरएएकों का विषय आता है जैसा कि ऊपर कहा, जा चुका है। श्रारण्यक का शाब्दिक अर्थ "वन सम्बन्धी" है। ब्राह्मणों की उन्नति होने से आरण्यकों का नम्बर छाया। कुछ लोग कहते हैं कि छारण्यक वानप्रस्थ सोगों के लिये बनाये गये और इमीलिये इनका यह नाम पड़ा। कुछ अन्य कोग यह भी अनुसान करते हैं कि यह नाम इस कारण पड़ा कि यह बढ़ी हुई छाज्यात्मिक विद्या नगरों में न सिखलाई जाकर वनों में ही सिखलाई जाने योग्य थी। यहुत से आरण्यक ब्राह्मण प्रन्थों के सम्बन्ध में ही लिखे गये। ऐतरेय ब्रारण्यक इसी नाम के बाह्यण से सम्बन्ध रखता है। इसमें पांच खल्ड और अट्टारह अध्याय हैं, जिनमें अन्तिम दो सूत्र साहित्य से मिल जाते हैं। कीशी॰ तिक ब्राह्मण का कीशीतिक आरख्यक है। आरख्यकों के कुछ भाग त्राहाण यन्थों के समान हैं और छाधकांश उपनिषदों के। इसलिये जो कथन ब्राह्मण श्रीर उपनिषदों के विषय में किया जाय पही इनके विषय में भी घटित होता है। आरण्यकों में बृहदारएयक सर्वप्रधान समक पड़ता है। इसका विषय ऐसा आध्यात्मिक है कि यह उपनिषत् भी समग्रा जाता है।

त्राहाण मन्यों की मुख्य महिमा उपनिपदों पर ही अवलम्बित है।

यदि इस 'पमस्कारी इस्त को बाह्याख साहित्य से निकाल डालें तो यर्तमाम पंहितों के लिए ब्राह्माखी की गरिमा लुज्जाग हो जाये। उप-निपदों में जगदुंत्यित, जीवातमा और परमात्या पर विचार किये गये हैं। वेदिस पर्म की गरिमा लपनिपदों पर ही अवलियत है; दसीलिये इन्हें नेदान कहते हैं। पाध्यात्य पिएडत शोधिनहार का कथन है, "उपनिपदों से सुक्ते जीवन में शान्ति मिली है और मरणानन्तर भी इन्हों से राग्ति मिलाने की ब्यासा है।" प्रसिद्ध पंण्डित नैक्ससुलर कहते हैं से शान्ति मानन मानव मिला के वहे ही चमस्कारिक फत हैं। इनसे संसार मर के प्रत्येक देश, प्रत्येक समय और प्रत्येक का शिरा की गरिमा प्राप्त हो सकती है।

• उपितपत् का शब्दार्थ गुरु के पास बैठ कर सीखने की विद्या है।
महिंप पाणिति ने इस शब्द से रहस्य विद्या का प्रयोजन लिया है।
इसके कई अन्य अर्थ भी लगाये जाते हैं किन्तु हमें यही दो प्रधान
समम पहते हैं। छान्दोश्य में इसका वही अर्थ किया गया है जो प्राय:
साधना का है। शांकराचार्य कठोपनिपत् की प्रसासना ना से इसका अर्थ
करते हैं, "पुनरागमन तथा पुनर्जन्म भर को नास इसका कर्य
विद्या।" उपनिपदों की संख्या अनिरिचन है। ये १२३ से ११९४ तक
माने गये हैं। मुख्य उपनिषत् गण्या में इस हैं, अर्थात्—

ईश, फेन, फठ, प्रश्न, सुरहक, साराहक्य, तैतिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य,

वृह्द्वारण्यक ।

इनके खातिरिक्त कौराशिक और श्वेताश्वतर की भी प्रधानवा है। इनमें युद्ध्यता इस बात की है कि साम्प्रदायिक मतसंक्रीर्याता का खमाय दिखाई पड़वा है। अपन्येद के उपनिषत् नवीन एवं साम्प्रदायिक मतसंक्रीर्याता का खमाय दिखाई पड़वा है। अपन्येद के उपनिषत् उसके ब्राह्मएमें के नाम पर रितरेय और कौराशिक कहताते हैं। उष्ट्र्ण्य युक्त के प्रधान उपनिषत् में तैतिराय तथा मैतायणीय हैं और युक्त युक्त के देश और वृहदार्थ्यक। छांदोग्य उपनिषत् सामवेद का है। अथवेद के उपनिषत् संख्या में बहुत अधिक हैं, जिनमें कुट और युक्त प्रधान हैं। ये अथवेद के उपनिषत् संख्या में बहुत अधिक हैं, जिनमें कुट और युक्त प्रधान हैं। ये अथवेद के उपनिषत् तीन प्रकार के हैं अर्थात् र्रवर संबंध, यो सम्बन्धी। और विश्व अथवा विष्णु सम्बन्धी। प्राचीन व्यनिषत्

प्रधानतथा गय प्रन्य हैं। इनमें कहीं पर भी पाया जाता है और हुछ उपितपत पर के भी हैं। प्राचीन उपितपत माहास प्रश्मों के समका- तिक तथा रचनारीली से उन्हीं के समान हैं, किन्तु विषयों में बहुत बहु। अन्तर हैं। नवीन उपितपत बहुत पीछे तक बनते गये। वहें प्रश्मों में हुछ गाथायें पाई जाती हैं। इनमें कहीं कहीं गुरुओं आर शिष्यों में प्रभातर भी जिलते हैं। प्रश्नोपित्यत में पिपताद ग्रहिप गार्मी आदि अपने छैं शिष्यों को उपदेश देते हैं और कहीं विवत्त में यम निवकता की ज्ञान सिखते हैं।

कहते हैं कि मोच के लिये दो मार्ग हैं, ऋर्यात ज्ञान और खग-सना। जो लोग् परमाश्मा को समक्त सकते हैं वे सभी पदार्थों में चसी को देखते हैं। जिनकी बुद्धि इतनी दूरन पहुँचे वे वेदविद्धित कम्मों को करें। कठोपनिषत के निर्माण-क्रम, रचना शैली और विचार-क्रम बहुत ही उत्तम हैं। इसमें बर्मराज नचिकेता को जीवात्मा और परमारमा का अन्तर सिखलाते हैं। इसकी प्रथम पहीं में जीव का श्वरितस्य सिद्ध किया गया है। बृहद्शरययक में विराज का क्रम उत्तमता से कहा गया है और उसी में ऐसा सृष्टिक्रम दिखाया गया है कि विराज ही से कमशः कई नर मादाओं के जोड़े हुए, जिनसे सर्वशाणी वरपम हुए। काशिराज अजातरात्रु द्वारा वालाकि गार्ग्य का शिच्या इसी उपनिपत् में किसा हुआ है। महाराजा अजातरात्रु के समकालिक विदेहराज जनक थे। अजातराज्ञ को इस बात की शिका-यत थी कि परिडत लोग उमके यहाँ नहीं रहते थे और मिथिलेश जनक को अपना संरचक समझने थे। जनक के यहाँ एक बार बहुत षड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें कुरु पांचाल के यहुत से ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। मिथिलेश ने एक हजार गौवें सर्वप्रधान पण्डित को दान कीं। इस पर जब किसी की भी उन्हें लेने का साहस न हुआ तब महर्षि याझबल्क्य ने उन्हें प्रह्ण किया। अब शेप पण्डित लोग उनसे बाद करने लगे, किन्तु सब पराजित हुए। इन वादियों में विद्य्य उपनाम मकल प्रधान था। छान्दीग्यं उपनिषत् में आकृषा के पुत्र उदालक ने अपने पुत्र रवेतकेतु की ज्ञान सिखाया। इस उपनिपत् में बहुत से ऋषिगण केकय-पुत्र अश्वपति के पास परमात्मा का ज्ञान सीखने

गये हैं। खेताश्वतरोपनिषत् में सांख्याचार्य कपिल का नाम लिखा है। शंकराचार्य ने इस उपनिषत् की एक बड़ी टीका लिखी। इस टीका में सांख्य और वेदान्त के मतभेद भिटाने का प्रयस्त किया गया है।

वेदान्त के पांच प्रधान भेद हैं अर्थात् अहैत, विशिष्टाहैत, शुद्धान द्वेत, हैताद्वेत और द्वेत। अद्वेत में एक ईश्वर माना गया है, द्वेत में ईश्वर छौर जीव तथा विशिष्टाद्वेत में ईश्वर, जीव छौर प्रकृति। फिर भी प्रकृति कोर जीव ईश्वर के विशेषण्मात्र हैं। शुद्धाद्वीत में भी ये तीनों माने गये हैं, किन्तु ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति में क्रम से चानन्द और चित्त का आवरण माना गया है। है बाहै त भेद तथा अभेद दोनों को मानता है तथा है त ईरवर, जीव और प्रकृति तीनों को सत के समान कहता है। अतः ये बीनों ही ईश्वर को मान कर चलते हैं। उधर सांख्य में ऐसा द्वीतवाद है जो न केयल प्रकृति स्रीर जीव की मानता है घरन् ईरवर को श्रासद्ध समभता है। हिन्द-दर्शन शास्त्र के छ: प्रधान छांग हैं, अर्थात् सांख्य, योग, न्याय, वैशे-पिक, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांमा । इनके मुख्यकर्ता क्रम से कपिल, पताञ्जलि, गीतम, कणाद, नैमिनि और न्यास हैं। ये सब मुनि ब्राह्मण काल के नहीं हैं, किन्तु इन छश्रों दर्शनों के मूख विचारों का शादु-र्भाष प्राक्षणकाल ही में या कुछ ही पीछे हुआ। पीछे से जिस जिस क्राचार्य ने जिस जिस शास्त्र को उन्नत बनाया, उसी के नाम पर बह कहताने लगा। कपिल और जैमिनि झुद्ध पूर्व के समसे जाते हैं। केनोपनिपत् में ईश्वर की शक्ति बहुत आच्छी तरह दिखलाई गई है, श्रीर एक उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है कि बिना ईश्वरीय बल के छात्र छायवा गरुत् एक विनके को भी जला या उड़ा नहीं सकते। भारद्वस्य उपनिषत् में जापन, स्वप्न, सुपुष्ति तथा तुरीय अवस्थाओं का वर्णन है और ॐ शब्द की महिमा भी कही गई है। शिज्ञा, कल्प, ड्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रीर ज्योपित को इमारे यहाँ वेद का पडड़ा कहते हैं। इन सबके नाम मुण्डकोपनिषत् में आये हैं। इससे विदित होता है कि इन अओं वैदाङ्गों की स्थापना नाहारा काल में हो गई थी।

उपनिपदों का सदुपदेश मुख्यतया ईश्वरवाद है। यह ईश्वरवाद तर्फ पर श्रवलम्पित है, न कि श्रान्धभक्ति पर । सत्यता की सब से यही महिमा कही गई है। इसके मनोगत कराने के लिए सत्यकाम जायात का उदाहरण छान्दोग्य चपनिपत् में दिया हुआ है। कहते हैं कि जब यह महात्मा शिष्य होने के लिए गुरु के पास गये तथ उन्होंने इनके पिता का नाम पूछा। इस पर अपनी माना से पूछ कर जाताल ने गुरु से कहा, "मेरी माता मेरे पिता का नाम नहीं जातती, क्योंकि मेरे गर्भाधान के समय उसके पास कई मनुष्य आये थे जिस तिए वह किसी एक में मेरा पितृच्य स्थापित नहीं कर सकती।" जायाल की इस सत्यप्रियता से प्रसन्न होकर गुरु ने इस बालक की माता जवाला के नाम पर इसका नाम सस्यकाम जावाल रक्खा और अपने शिक्यों में इसकी सर्वप्रधानता दी। छान्दोग्य उपनिषत् का गत है कि प्रारंभ में ईश्वर केवल एक था। उसने व्यक्ति का उत्पादन किया, जिस से जल हुआ और जल से पृथ्वी। ऋग्वेद में स्वर्गनरक का विचार नहीं है। जान्नणों में स्वर्ग, कर्म, प्रकृति, भविषय-स्थितिं व्यदिपर विवाद पाया जाता है। उपनिषदों में पुनर्जन्म के विचार उन्नत हो गये हैं। उपनिषदों का सत है कि ज्ञान ने संसार को बनाया, ज्ञान ही उसे स्थिर किए हैं और ज्ञान ही ईश्वर है।

जैसे कि वैदिक समय में पुरुष्या, नहुष, ययाति, वैदायतमद्ध, चाहुष गञ्ज, एक्षु, अन्यरीय आदि राअपुरुषों ने वेद रचना में भाग लिया था, वैसे ही आइएफाल में जनक, अजातराञ्च, अरवपित, जैविल आदि राअपुरुषों ने वेदिया था। दिया । जैविल पीदालामा थे और जन्होंने स्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। उपनिपदों और वेदों में कुछ भाग लेते हुए भी राजन्य पुरुषों ने माह्य मार्थों में भोई प्रधानता नहीं दिखलाई। आरएसकों के विधि सम्बन्धो मार्थों में भीड प्रधानता नहीं दिखलाई। आरएसकों के विधि सम्बन्धो मार्थों में भी उनकी प्रधानता नहीं है। इससे प्रकट होता है कि कमैकाण्ड केवल माह्ययों को रचना है, किन्छ ज्ञान काण्ड में उनको स्विधों में स्वाहायता जैन और बौद्ध काल में शतुला में पिद्धति हो। गई जैता कि हमें आपी लिखेगे। वुद्ध लोगों का यह स्वीविद्या की स्वाह्य साथी विद्या वेद हम अपी लिखेगे। वुद्ध लोगों का यह सी विचार है कि सुरुषतया जानकाष्ट का आविर्धाय बढ़े हुए कर्म-

कारह पर चत्रियों की अशद्धा से दुआ।

चपनिपदों के समय में याजिक व्यक्ति सब बार्यों के घर जला करती थी श्रीर दैनिक इवन सबके यहाँ होने थे। दैनिक पंप महा-यज्ञ में देवपूजन, पिछ्पूजन, अतिथिपूजन, संसारपूजन तथा गृहादेव-पूजन होता था। इस प्रकार व्यक्तिथिपूजन, संसारपूजन तथा गृहादेव-पूजन होता था। इस प्रकार व्यक्तिथिपुजन, संसारपूजन तथा गृहादेव-पूजन होता था। इस प्रकार व्यक्तिया क्यित्व का एक छोटा सा व्यवार है, इसके विषय में तैतिरीय व्यक्तियक्त एक छोटा सा व्यवसरण यहाँ तिख्या जाता है। "स्तर्य योजो, स्वक्तिव्य पालन करी, वंदाध्ययन को न भुलाबो, जियत गृहदिष्णा देने के पीछे विवाह करके पुत्रोत्यादन करो, सत्य सं मत हटो, कर्तव्य से गत हटो, जास-दायक पदार्थों को मत भुलाबो, महस्य को मत भुलाबो, मीहा शिला को मत भुलाबो, देवयक बोर पिछ्नक को मत भुलाओ, माता शिला को मत भुलाबो, (यता को देवता के समान मानो, धीन-व्यक्त कर्मी पर श्रद्धा रक्खो, बीर्ग पर नहीं, हगारे हारा किये द्वये विवाद कर्मी पर श्रद्धा रक्खो, बीर्ग पर नहीं, हगारे हारा किये द्वये

विधवा विवाह बाहाय काल में अधित माना जाता था। ज्योतिष, दिवा, ज्याकरण, दर्शन जीर धर्मशास्त्र पर अस काल पहुत ध्यान दिया जाता था। ये सारे शास्त्र धर्मशास्त्र पर अस काल पहुत ध्यान दिया जाता था। ये सारे शास्त्र धर्मिक की विद्यां में निकति हैं जीर इनका परपर सन्यन्य भी है। ज्यान कल के विद्यांनों ने इसी बात की कलीटी माना है कि जिन शाकों का धर्म से सम्बन्ध हो ये ज्यास भारतीय समम्मेन चाहिये। बेदाङ्ग ज्योतिष की उन्नि प्रावाण काल में बहुत हुई। ह्यारे वहीं चान्द्र वर्ष का चलान था, जिससे यह सीर वर्ष से सदैव कुछ पीछे हट जाता था। इसी लिए ज्याजका मागः ज्यामामा ज्यानेत् लींद का प्रयोग होता है। कींद का पान भीर क्षित्र समय में भी पानचींकि प्रत्येत् में लिक्स हिए गए गाम प्रमून विभाव। ब्राह्मण काल में लींद मास मोटे प्रकार से प्रमान पापचें वर्ष पड़ता था। अहाए काल में लींद मास मोटे प्रकार से प्रमान पापचें वर्ष पड़ता था। अहाए काल में लींद मास मोटे प्रकार से प्रमान पड़ता पड़ता भी साम में से साम में स्वाप्त से साम में स्वाप्त से साम में से सही। सामनमेप का भी प्रावाणायों को हो गया था। माला प्रत्यो से सही। सामनमेप का भी प्रावाणायां विदेश समय के धर्म ने सुद्ध उन्नति ज्यां वा ज्यानित की थी।

भारतवय का इतिहास, अध्याय १७ 396 श्रवैदिक समय में यहाँ तक, पर्वत, भूत प्रेतादि का प्जन चलता था। यह अनाय्यों का धर्म था। आय्यों ने अपने साथ यहणा और इन्द्र के पूजन के विचारों को लाकर फैलाया । घीरे घीरे तैंतीस वैदिक देवताओं का विचार उठकर पुष्ट हुआ और गहर्षि विश्वामित्र के काल में एकेश्यरवाद चला तथा देवताश्रों की यह संख्या बढ़कर ३३३९ हो गई। पुरुष, विरान, प्रजापति, विश्वकर्गा, स्कंभ व्यादि नामों से इरवर का एजन विधान उठकर पुष्ट हुआ। यही विचार कभी कभी इन्द्र छोर छाग्न द्वारा भी प्रकट किया गया है। हवनीं, यहों, बित जादि की स्थापना वैदिक समय में ही गर्ती भौति हो गई थी। अग्निहीत्र आदि के लिये कभी न बुकते वाली स्थिर अग्निका विधान इसी काल में हो चुका था। ब्राह्मण काल में चाज्ञिक रीिवयों में बड़ा विस्तार हुआ और उचित रीति से मन्त्रोधारण एवं उचित मंत्रों के साथ यहाँ रीतियों के सम्पादन पर ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि बास-विक धर्म टट रीतियों के उलक्षाव में कुछ दब सा गया, यहां तक कि बहुत करके रीतियों ने ही धर्म का ज्ञासन ग्रहण किया। वेदों के पढ़ने से जी प्रस्थेक ऋषि की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छौर श्रद्धा के विचार सभी स्थानों पर पाठक के चित्त में खड़ित रहते हैं, उस स्वाय-लम्बी भद्धा गर्य टढ़ता को शाहाणु प्रन्थों में हम नहीं पाते हैं। यही चैदिक छीर आदिम बाह्मण धर्मी का मुख्य भेद हैं। इसीकिए जान पड़ता है कि इसी रीति-सम्बन्धी हदता से ऊब कर लोगों ने उनके शिथिली करणार्थ थानप्रस्थ थीर संन्यासाक्षम के विचार चलाये, जिससे यह सिद्ध किया गया कि निरिप्तक संस्कर्मी का दर्जा अभिवान से भी ऊँचा है। आरख्यकों का विधान इसी तिए **उत्पन्न हुआ जान पड़ता है। आर**ग्यकों से श्रीपनिपहिचारी का चठना परम स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ भी! इसी समय में जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया श्रीर पुनर्जन्म-सम्बन्धी श्रावागमन के विचार दृढ़ हुए। कार्मिक सिद्धान्तों की भी स्थापना एवं स्ट्रंता इसी ग्रुम काल में हुई। कठाप-निपत्त में एक बड़े सुन्दर उदाहरण द्वारा दिखलाया गया है कि नस विद्या की पदवी सभी सांसारिक पदार्थी से उच्चतर है। निचकेता यम से नक्षिया जानना पाहता है। यम उसे धन, पान्य, पुत्र, पेत्र राज्य प्रादि सभी सांसारिक प्रजोभन दिखलाकर इससे हटाना चाहते हैं, किन्तु वह इन सब की तुच्छ भानकर इसी की खोन में ही लगा रहता है। इस टड्ला को देखकर ही यमरान उसे इस विद्या का पात्र समम कर यह उत्ता होना सिखाते हैं। प्रयोजन यह है कि धिना साम कर यह उत्ता हान सिखाते हैं। प्रयोजन यह है कि धिना सांसारिक प्रजोभनों के छोड़े कोई नहा विचा को प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिपदों ही द्वारा संसार में पहले पहल ईरवर का विचार, पूर्ण इहा और ज्ञान के साथ प्रसिद्ध किया गया। संसार के संबन्ध में माया का विचार एहें पहल देवता स्वाय। संसार माया है और इंस्वर माया। हान्दोग्य उत्तिपत में लिया है कि यह सारा संसार के प्रश्ने पहले पहले पत्र विचार से लिया है कि यह सारा संसार के प्रश्ने साथ पत्र परमारामा। हे रवेतकेती! तूं भी वही है। इसी स्थान पर शंकराचार्य संबन्धी "तत्त्वमसान" के विचार बीज कप से हो हो हमी स्थान पर शंकराचार्य संबन्धी "तत्त्वमसान" के विचार बीज कप से छान्दोग्य उपनिषद में पारे जाते हैं।

उपनिपद्दों का विचार है कि परमानन्य पूर्ण झान ही से प्राप्त होता है। शंकराचार्यका मत है कि परसारमा तथा जीवारमा में केवल श्रविद्याका भेद है। यह विचार भी बीजरूप से उपर्युक्त उपनिषत के कथन में आ गया है। कार्मिक विचारों की वृद्धि से जीवन और मृत्यु का भेद उठ जाता है और यह एक ही उन्नति के विविध रूप मात्र रह जाते हैं। येतरेय जीर शतपथ मुख्य बाहास हैं। पाश्चास्य पंडितों ने समयानुसार उपनिपदों के चार भाग किये हैं। वे पहली कचा में बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौशीतिक को रखते हैं। यह उपनिपदों के लिए प्राचीनतम कचा है। प्रथ, गुंडक श्रीर केन के कुछ भाग इनके पीछे आते हैं। दूसरी कचा में कट, ईशा, रवेतास्वतर, और महानारायण रनखे गये हैं। तीमरी में मैत्रायणीय श्रीर मारहूक्य, श्रीर चौथी में श्रथवीवदीय उपनिपत्। याज्ञयत्क्य ने महाराजा जनक से संवाद करते हुए सिद्ध किया है कि ईश्वर का श्रन्वयात्मक कथन श्रसिद्ध है क्योंकि उसका शुद्ध वर्णन व्यतिरेक हारा ही किया जा सकता है। अन्ययवाची कथन उसे कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ में मुख्य मुख्य गुरा आरोपित करके उसका वर्णन किया . जाय। ज्यतिरेक में 'बह क्या नहीं है' ऐसे फथनों द्वारा उसका झान

## ग्रहारहवाँ ग्रध्याय

## सूत्र साहित्य काल

७०० से १०० बी० सी० पर्यन्त (मुख्यतया)

श्रवतक हमारे ऋषियों ने वेदों और ब्राह्मणों की श्रोर ध्यान रक्ला तथा आरख्यकों और उपनिषदों की हट किया था। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में अप तक लेखन-प्रणाली का अच्छा प्रचार नहीं हुआ था, जिससे ये भागी तथा चहुसंख्यक प्रन्थ बन कर शताब्दियों पर्यन्त स्मरण-शक्ति द्वारा ही रचित स्कले गये। वे महानुमाय कीटि कीटि घन्यवाद के भाजन हैं जिन्होंने पराई रचनाओं की केवल संसार के हितार्थ इतने दिनों तक समरगा-शक्ति द्वारा रचित रक्त्या। फिर भी इस अधिकता से परिखतों को शिष्यवर्ग मिलते रहे कि इतना परिश्रम करते हुए भी लेखन-फला के विशेष प्रचार की आवश्यकता न प्रतीत हुई। तथापि क्यों क्यों मन्थों की संख्या तथा आकार यहते गये, त्यों त्यों उनके रक्तय-संघन्धी कठिनताका भी योध होने लगा। इसलिए हमारे ऋषियों को भारी भारी तर्क समुदाय के बाद दिलाने की छीटे ह्योटे सुत्रों की आवश्यकता पड़ी, जिनकी माचा तार हारा भेजे हुए समाचारों से भी अधिक सङ्कृषित है। ऋषियों ने संस्ति गुरा की इतना बहाया कि किसी सूत्र से विना भाव घटाये अर्घ मात्रा भी घटा पाने से उन्हें पुत्रीत्पत्ति के समान प्रसन्नता होती थी। इन्हीं संज्ञिम से चंचित्त लेखों को सूत्र कहते हैं। हमारे भारतीय साहत्य में प्राक्षण के पीछे इसी उपयुक्त प्रकार के सूत्र-काल का प्राहुर्भीय हुआ। बौढ मन्यों से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध के समय से पूर्व भी देश में लेखन का अच्छा प्रचार या, किन्सु आयों ने अपने धार्मिक मन्थों का लिखना पसंद न करके कई शताब्दियों पर्यन्त उन्हें फिर भी स्मरण-शक्ति द्वारा ही रिचत रक्ता। इसीलिए लेखन-प्रचार के कई शताब्दी पीछे पर्यन्त सूत्रकाल चलता रहा | फिर भी लेखन-कला

के कारण नाटक तथा इतिहास अन्य भी इसी काल से बनने लगे जिनका जन्म ही लेखन-कला के प्रचार से हुआ क्योंकि वैदिक अन्धों की भौति इनके स्मरण रखने की कोई पर्वाह नहीं करता था। खब हम सुत्रों का कुछ सिन्नम कथन करके इस काल के अन्य साहित्यिक प्रसारों का वर्णन करेंगे।

स्व तीन प्रकार के होते हैं, ऋर्यात श्रीत सूत्र, घर्म सूत्र श्रीर गृहा-स्व । इनके पीछे अथवा साथ ही साथ ज्याकरणादि के सूत्र बने । पारचास्य पंडितों का मत है कि सूत्रों का समय वैयाकरण पाणिनि के समय से इन्छ कुछ मिलता है। इन्छ सूत्र इनसे पीछे लिखे गये स्नीर श्रिविकाश इनसे बहुत पहिले। बहुत से पण्डित पाणिनिका समय ६ वं बीट सीठ के निकट मानते हैं, किन्तु मंजुशी मूल कल्प नामक आठवी शताब्दी के एक प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थे में वे महापद्मानन्द के दरबार में माने गये हैं। यह चौथी शताब्दी बी० सी० का आदि में था। एकाष महाशय व्यव भी पहला ही समय ठीक मानते हैं। श्रीत स्त्रों में प्रदान यहां की विधियों के वर्णन हैं। किसी सूत्र समुदाय में एक प्रकार के ऋत्विजों के कर्तब्य का कथन है और किसी में दूसरे का। कई सूत्र-समुदाय पढ़ने से ऋत्विजों के पूरे कर्तव्यों का मीघ होता है। ऋत्विज् तीन प्रकार के हैं अर्थात् होता, अध्वर्य श्रीर उद्भाता। ब्रह्मा इन सब का निरीक्षक होने से चौधा प्रस्विज कहा जा सकता है। भारतीय पंडित गृहा सृत्रों को ही पर्म सूत्र भी कहते हैं, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इनकी प्रथक माना है। गृहस्थों में गृहस्थों के आन्दिक तथा इतर कर्तन्थों के विधास हैं। धर्मसूत्रों में सामाजिक एवं न्याय (क़ानून) संबन्धी नियमों के कथन है। इन तीनों प्रकार के सूत्रों के मुख्य आधार बेद ही हैं। इन सूत्रों के बर्धन इतने पूर्ण हैं कि जिसने कभी यझ न देखा हो बह भी इनके द्वारा यहाँ तथा अन्य कथित विषयों का पूरा शान पाष्त्र कर सफता है। मारतीय मामाजिक उन्नतियाँ एवं व्याचारों का इतिहास जानने में सूत्र धन्य बढ़े उपयोगी हैं। सूत्रों तथा वैदों के चर्य लगान में प्रातिशाल्य सूत्र बाच्छी सहायता देते हैं। प्रातिशाल्य स्थों के श्रातिरिक ज्याकरण सूत्र और वैदिक अनुक्रमणिका प्रधान किया। इससे जान पड़ता है कि इन्दरशास्त्र नागों का बनाया हुणा है। व्याकरण के समसे पहले आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपटा-ध्यायी की रचना की। इनसे पहले का कोई व्याकरण प्रस्थ अन्य अव हस्त-गत नहीं होना, किन्तु स्वय पाणिनि ने अपने पूर्व के ६४ वैयाकरणों के नाम लिखे हैं। यास्क भी एक प्रकार से वेयाकरण थे, यदाप अव अनकी महत्ता केवल निक्त पर ही आवलिनत है। यास्क पाणिनि से चहुत पहिले के हैं। इनके समय में भी व्याकरण का झान बहुत फैल चुका था, क्योंकि इन्होंने व्यावस्थ संक्ष्या होता थी, व्योंकि इन्होंने व्यावस्थ संक्ष्य हो शासकार होता की श्रीर पूर्वी कही हैं तथा प्राय: २० वैयाकरणों के नाम लिखे हैं जिनमें शाकर शायन, गार्थ और शाकरण प्रधान हों। पाणिनि का व्यावस्य ऐसा इस्टब्स का कि इनके पहले बाले सभी वैयाकरणों के प्रस्थ और यश छुप्त हो गए और यदि यास्क ने निक्त का लिखा होता तो उनके प्रस्थ की भी वही दशा होता तो उनके प्रस्थ की भी वही दशा होता तो उनके प्रस्थ की भी वही दशा होता तो उनके प्रस्थ

का भी वहा दशा होता जा जारा का हह।
गांवरायन गृहा सूत्र में सुगन्तु, जीगिनि, वैशस्पायन और पैत के
नाम हैं तथा आश्वायन सूत्र में भारत और महाभारत के। शांस्यव्य
सूत्र भी महाभारत का कथन करता है। नवीन सूत्र वसी समय के
हें जय भारत और रामायण बनी। शतपब माहाण में जनमेजय योषे
ही दिन पहले के महाराजा हैं। वैशस्पायन और व्यास के नाम
तीत्तरीय आरएयक में हैं, किन्तु महाभारत से चनका सम्यन्थ अकियत
है। कारायायक वे गांतिक में पहले पहल कुरू पाण्डवों का कथन है।
(हार्किस)।

मैकडानेल महाशय के अनुसार यास्क सृत्रकाल के आदि में हुए। पाणिन के समय का कथन जरर था चुका है। इनके पीछे वाले व्याकरणकारों में कारवायन और पताख़िल प्रधान हैं और ये तीनों मुनित्रय फहाते हैं। कारवायन नंद चंदा के मंत्री होने से चौथी शताब्दी वी० ती० के ही ये और पताख़िल पुष्पायन के समकालिक होने से दूसरी शताब्दी वी० सी० के। कारवायन ने पाणिनीय खप्टाक्यायी पर वातिक लिए, जिससे पाणिन इनके पूर्व ठहरते हैं। हम करर कह खाये हैं कि वोधायन चौथी पांचवी शताब्दी वी० मी० के थे। इनके मन्य में महाभारत का हवाला मिलना है। हाक्टर जॉली के

के भाग से सम्बद्ध है।

इसका आदिम रूप महाभारत के पीछे का नहीं है। आश कल मुख्य स्वृतियां १८ मानी गई हैं। स्वृतिकारों में मनु, अप्रि, हारीन, राख-लिखित (दोनों ने मिल कर एक ही स्वृति रची), पराशर, ज्यास, नारद, विष्णु, ग्रिशाष्ट और याज्ञवल्क्य मुख्य हैं। सत्ययुग के लिए मनुस्मृति की नामाना मानी गई है, जेता में गीतम की, द्वापर के लिए शंख-लिखित की तथा कलियुग में पराशर की।

प्रसिद्ध १८ स्मृतियों के रचिवता निम्नानुसार हैं:— मनु, अप्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवरूम्य, उराना, अंगिरा, यम, आपसंब, संवर्त, कार्यायन, बृहस्पित, पराशर, ज्यास, शांव-तिक्षित, गीतम, शांतावर और विराष्ट्र। स्मृतियों का काल बीठ सीठ पांचवीं से कई शताब्दियों का कल बीठ सीठ पांचवीं से कई शताब्दियों का कल बतता है। सामाजिक चिवरण के लिये स्मृतियों से बहुत कुछ ससाला मिलता है किन्तु उन्हें छोड़ कर केवल सुत्र मन्यों से भी अच्छा सामाजिक विवरण प्रकट होता है। स्मृतियों का विवरण आगे

सब से पहले हम शियों के अधिकारों तथा विवाहों, के विषय में विवार करेंगे। नारव, देवल तथा पराशर ने शियों को सबसे अधिक अधिकार दिये। इनके विचार में मासिक च्छुत से भूत जार की हुड़ि होती है और गर्भ तक रह जाने से प्रसव के पश्चात को शुद्ध हो जाती है। यह भी बहा गया है कि यदि किसी का पित वेपता हो जाय तो जाति के ब्युद्ध ता वह दो से लेकर पशाक्रम ८ वर्षों के पीछे दूसरा पित कर सकती है। पंचापत्तियों में भी इन्होंने क्षियों के क्षिये दूसरे पित का विवास किया है। तिकट के सम्बन्धियों में विवाह धन्ये किया गया है, यथि पुरिश्चर के सम्बन्धियों में विवाह धन्ये किया गया है, यथि पुरिश्चर के समय तक यह प्रधा जारी थी। मिलित विवाहों की प्रधा सुक्रकाल में भी चलती रही। दवये गीतम गुद्ध में एक प्राह्म को कहा था और फिर चही कन्या राज ज्वयन को ज्यादी गई। उदयन कुलतीन चित्रय थे, किन्तु चनकी तीन रानियों में से एक ब्राह्मणी थी, एक चृत्रिया तथा एक वैरया। इसके बहुत पीछे तक यह चाल चलती रही।

वर्णात्रम धर्म की प्रथा चहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली आती थी। वर्ण विभाग के ही अन्तर्गत जातिभेद भी था। सूत्र-काल

में ब्राह्मण-कोल की अपेता जातिभेद की श्रिधक स्ट्वा हुई किन्तु आश्रमभेद की परिपाटी में कुछ शिथिलता आने लगी। आदिम काल में अधिकांश विद्यार्थी गुरुओं के यहां जाकर महाचर्य-विधान से विद्या ग्रहण करते थे। खनाथ वालकों के लिये भी शिक्ता का प्रबंध था खीर वे पुण्य शिष्य कहलाते थे। यह संख्या सूत्रकाल में यहुत कम हो गई श्रीर वानवस्थ तथा संन्यास की परिवाटों भी कभी को प्राप्त हुई। हिन्दू धर्म के अनुयायी बहे और अनेकानेक आदिम निवासी इसमें श्राये। प्रारंस में ब्राह्मण और चत्रिय बहुत कम थे। उत्तरी भारत में प्राय: चैरवाँ ही का प्राधान्य था। उत्साही, स्वतंत्र स्वमाव , द्रविक्षों के यहुत से लोग चंगाल और कर्लिंग को गये और वह ं उन्होंने राज्य स्थापित किये। उनमें से जी लीग आर्थ च्यागमन समय तक पूर्ण हिन्दू बनने से यच रहे थे उनको इन्होंने च्याने में मिला लिया। उनमें से बहुत लोग वैश्य हो गये तथा शोप शूद्र रहे। पतित या जातिच्युत व्यार्थ भी शूर ही कहाते थे। इन ४ वर्णों के छोतिरिक्त एक बड़ी जाति निपाद भी थी। ऋष वे ऋछुतों में हैं और उनकी संख्या प्रायः २५ प्रतिरात है। बहुतेरे विदेशीय भी समय पर जातियों में सम्मिलित हो गये। प्रीक, पार्थियन, सीदियन, शक, तुर्क, हूण, कुरान आदि सम हिन्दू हो गये। स्वच्छ झाचरण के कारण शुद्धे भी रसोइया बनाया जा सकताथा। स्त्री और पुरुष सब तम्बे बाल रखते थे, विशेष कर बशिष्ठ गात्र वाले अवस्य ऐसा करते थे। शिखा का उल्लेख प्रथम शतपथ ब्राह्मण में ध्याया है। जो जन-समुदाय कोई विशेष कार्य करता था, उसकी एक प्रथक जाति सी होतीथी । अम्बन्ठ, निपाद, उम्, मागम, वैदेहक, सुनार, बढ़ई,लाहार, कुक्कुटक, चायडाल, आदि अनेकानेक जन-समुदाय इस प्रकार के थे। वशिष्ठ, याधायन और गीतम के अनुसार कुछ जातियों की उत्पत्ति मिलित थी, जैसे-चारडाल = शुद्र + माहासी; चैन = शुद्र + चत्रिया; श्रव्यवासिन = शुद्र + वैश्या; रमक = वैश्य + ब्राह्मक्ती; पीरकन = वैश्य + चत्रियः; स्त = चत्रिय + ब्राह्मणीः; अम्बब्द = ब्राह्मण + चत्रियाः; चम = चत्रिय:+ वैश्या; निपाद = वैश्य + शुद्रा । इनको उपजाति भी कहते थे ! शांति पर्व में लिखा है कि काले, मिश्रित जन्मी मनुष्य, 44

४१८

जो अपवित्र, कर स्वभाव वाले, लालची तथा सब फैर्मिकर्ता थे. शूद्र कहताये। कहीं कहीं आया है कि मुलत: शूद्र आयें। और दस्युओं

कि शुद्र मूलत: अनाय्याँ की कोई भारी जाति थी, और पीछे तुछ ष्ट्रार्थ्ये एवं श्रन्थों की मिलाकर इसका व्यापक नाम हो गया। द्यंतिम वेदों में उसको निषाद जाति द्यर्थात् शिकारी कहा है। ये लोग

के मेल से उरपन्न दास श्रेणी के मनुष्य थे। प्राय: वे द्रविड् ( Dravidian) जाति के परिवर्तित लोग थे। कोई कोई यह भी साचते हैं

जैसे के तैसे डिस्ट्र्यमें में आ गये और इसकी जाति जैसी की तैसी

वनी रही। इन लोगों को चार ही जातियों में स्थान मिलना था, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि हिन्दुओं में कोई पंचम वर्ण नहीं .

है। इसलिये इन लोगों को अपने अपने सामाजिक प्रभावानुमार

चातुर्घरर्य के किसी न किसी विभाग में स्थान मिल गया। स्थाना-

नुसार ब्राह्मगों के भी दस विभाग हो गये जिनमें उत्तरीय पंचगीड़

कहलाये और दाक्षिणात्य पचट्राविड्। पंचगीड़ों में सारस्वत, कान्य-

कुडज, गौड़, सैथिल और उत्कलों की गणना है, तथा मंचद्राविड़ों में

महाराष्ट्र, द्रविड्, तैलंग, कारनाटक श्रीर गुर्जर की।

मारस्वत हैं तथा सनाट्य और कुछ बंगाली बाह्मण कान्य-कुटन हैं।

फहते हैं कि कान्यकुट जों के ५ घराने बङ्गाल में गए थे, जिनसे बंगाली

कान्यकृत्जों का वंश चला । ये लोग शेप बङ्गाली आहाणों

को बेटी प्राय: नहीं देते थे। जैसे बाह्यण-काल में वानप्रस्थाश्रम के लिये नियमोपनियम बने थे, उसी तरह सुत्रकाल में गृहस्थ तथा संन्यासा-श्रम के रचे गये तथा अन्य आश्रमों के भी हढ़ हुए। यहाँ की परिपारी

वैदिक समय में उठकर ब्राह्मण काला में पुष्ट हुई थी। सूत्रकाल में

भी किसी न किसी भांति वह चलती गई।

उसकी विशेष उन्नति तो न हुई और बल पतनोन्मुख रहा, किन्तु फिर

सूत्रकाल में विशेष ध्यान गाहरध्य नियमों तथा सामाजिक श्रधि-कारों पर रहा और हिन्दू समाज-वधेन में अच्छी सफलता दिखलाई

वैदिक समय में आर्यसभ्यता का केन्द्र पंजाब एवं कर चेत्र रहा, ब्राह्मण्-काल में कुरुन्तित्र तथा विहार और सूत्र समय में कान्यकुरून (कन्नीज )। बौद्ध फाल में यही केन्द्र मगध हो गया। कश्मीरी बाह्यण

गई। महाभारत युद्ध के समय मारत के ठेठ पूर्व, ठेठ परिचम श्रीर ठेठ द्विण् में श्रहिन्दुओं का निवास था, किन्तु सुत्रकाल में वे सब हिन्दू हो गये और समला भारतवर्ष में ऋहिन्दू बहुत कम रह गये। अतः जैसे ज्ञासण काल में आयों ने राजनीतिक उन्नति की चरमसीमा पर पहुँ-चाया था, उसी प्रकार स्वकाल में धार्मिक-विस्तार चरमसीमा की पहुँच गया। मोहं तो दड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त महाभारत युद्ध पर्यन्त भारत में प्रतिमा-पूजन का कोई भी उदाहरण नहीं गिलता। यदि हूँद त्यांज कर कोई एकाथ उदाहरण दिखला देवे, तो इतना अवस्य कहा जायगा कि देश में प्रतिमा का चलन बहुत ही कम था। प्रकृति पृजन . में मानस प्रतिमा पूजन निकला। सूत्रकाल में प्रतिमा पूजन का चलन इन्द्र कुछ हुछ। किन्तु यह समाज के आधीभाग में ही रहा और ऊँची ग्रेंगियों में न आया। प्रतिमा की मुख्यता विशेषतया बौद्धमत विस्तार के साथ दूसरी शताब्दी से है। गी बाह्य सिंहमा इस काल में सीर भी बढ़ी और अनजान में भी इनके हिंसक को कठोर दण्ड दिया गया।

व्यापार-सम्यन्धिनी जातियों के हिन्दूमत में सम्मितित होने सं इसमें भी जाति संबन्धी दृढ़ता का समावेश होने लगा । ये व्यापारी जातियाँ खान पान, बेटी व्यवहार छादि का सबन्ध छपनी संस्था के षाहर प्राय: नहीं करती थीं । इनके नदाहरण का प्रभाव शेप हिन्दुओं पर भी यहुत पड़ा और जाहाता, चित्रय, चैश्य आदि में जो वैवाहिक श्रीर खान पान सन्यन्धी स्वन्छन्दता थी, उसका चलत समय के साथ कम होता चला । इसिलये यदापि मिलित विवाहादि नितान्त सुन नहीं हुए, तथावि इनका चलन दिनां दिन घटता ही गया। यशवि शुद्रों फी सभी जातियाँ शास्त्रानुसार ज्ञापस में सम्बन्ध कर सकती हैं, तथापि

वास्तव में ऐसे विवाहों का चलन समाज में नहीं है।

इन लोगों के हिन्दूमत में आने से इनके प्राचीन भूतपेतादि के पूजन विधान तथा कराल देवताचां के विधार भी इस में घुसने लगे। श्रव तक ब्रंह्मा, विष्णु, महेश का पूजन विधान लोक में प्रचलित नहीं हुआ या। यद्यपि विष्णु और शिव के नाम आरम्बेद में हैं और यह में इन्हें भी भाग मिलता था, तथापि इनकी गणना अमुख्य देवतायः में थी और ईश्वर के प्रधान स्थानापत्र होने का गौरव इन्हें विलुकुत नहीं प्राप्त हुआ था। यजुर्वेद तथा अयर्थवेद में इम शैव ईरेबरस्य पाते हैं। रातपथ झाहाण में देवताओं में विप्तु को अधिक मान मिला किन्तु कृष्ण का पूजन उस समय तक नहीं चला था। रातपथ माहाण ही में दत्त और पार्वेदी का खावाहन प्रथम तैत्तिरीयारण्यक में किया गया। कृष्ण ने सरस्वती का तथा शास्य ने सूर्य का पूजन चलाया। सूत्रकाल में सरस्वती का तथा शास्य ने सूर्य का पूजन चलाया। सूत्रकाल में आन्यों हारा बहुतायत से हिन्दूमत प्रहण होने के कारण उनकी घामिक योगयतातुसार कुछ साधारण देवताओं की प्रधानता हिन्दू मत में बढ़ने लगी। इसिलये कृत्र की उन्नति किर से होने लगी और उनके अनुयायियों में भूत-प्रेतादि भी सिन्मिलत हो गये। महा-भारत-काल में बगाल में जनायों की बस्ती प्रचुरता से थी। सूत्रकृत में इन लोगों के समृह के समृह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें कराल वेवताओं के समृह के समृह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें कराल वेवताओं के समृह के समृह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें कराल वेवताओं के समृह के समृह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें कराल वेवताओं के समृह के समृह एक बारगी हिन्दू हो गये।

में चक्र-पूजन, काली, भैरव, कापालिक खादि की प्रधानता हो गई।
जय रुद्र का महत्त्व खनायों के कारण बढ़ा खोर उनको संहार
का कार्य मितने का समय खाने लगा, तब जयसुरपादक की भी
खाबरयकता पड़ी खोर इसिलये महा। का विचार बठने लगा।
महाण-काल पर्यन्त देश्वर में पृथक महा। का विचार नहीं सममपहता खोर विन्ता भी जगरसंचालक नहीं हाल होते। सब से पहले
नारायण ने महा। को जागा। सुत्रकाल में इन तीनों विचारों के चठने
का मसाला एकत्रित हो गया खोर बौद्ध काल में उनके त्रिरल में जोड़
पर हिन्दुओं में त्रिमूर्ति का भाव चठकर उसकी हदता हुई तथा अवतारों
का विचार मी पुष्ट हुआ। इस प्रकार बर्तमान हिन्दूमत के इन हिन्दू
विचारों का घोजरोपण भी सुत्रकाल में हो गया, खोर समय पर
प्राध्यण घमें से ही हिन्दू धर्म निकला।
प्राचीन हिन्दू धर्म महासप्ट-काल-पर्यन्त रहा खोर नवीन बौद्धकाल
के वीछों से हैं। धार्मिक चन्नति के लिए सुनों तथा बौदों के समयों को

प्राचीन हिन्दू घर्म प्राक्षयः काल-पर्यन्त रहा और नवीन बोद्धकाल के पीछे से हैं। धार्मिक चन्नति के लिए सूत्रों तथा बौद्धों के समयों को परिवर्तन काल मान सकते हैं। वैदिक समय में हिन्दूमत का बीजारीपण हुन्ना, भाहाए। काल में उसका पुष्टीकरण देखा गया तथा सौत्र काल में प्रस्तार एव परिवर्तन पूरा .

हुआ और पौछे से वर्तमान हिन्दूमत की रढ़ता देखने में छाई।

गोहं जो दही और हदृष्या में सिंह वाहिनी मातृदेवी या पृथ्वी देवी की मृतियां बहुधा मिलती हैं। यही शक्ति पूजन का मूल था। त्रिनेत्र शिव भी पशुपति के रूप में ( हाथी, चीता, भैंसा और गैंड़ा के निकट ) मिलते हैं अथन योनि ( अर्घे ) और लिंग के रूप में भी। वे हो मृग धर्मो पर बैठे हैं। जानवरों का भी पूजन था तथा सींग देवत्व का चिन्ह था। गिरिपूत्रन भी चलताथा। ऋग्वेद में शिव केवल ३३ देवतात्रों में से थे, इन्द्र मुख्य थे और विष्णु उपेन्द्र। शक्ति ईश्वर में ही थी, किन्तु मुख्यता इन्द्र, अप्नि और यहण की थी। यजुर्वेद श्रीर अधर्वदेद में शैव ईश्वरस्य है जो श्रीपनिस्काल तक चला। यजुर्वेद संबन्नों का महत्व बढ़ा जो ब्राह्मण काल में कर्म कारड के साथ पृद्धि-गत हुआ। आरण्यकों और उपनिपदों के साथ ज्ञान काल सबलता पूर्वक चला तथा परमेश्वर के निर्धुण भाव पर वल बढ़ा। निर्धुण परमातमा निष्कल परमहा परमेश्वर था, और सगुण सकत, श्रपरमक्षा ईरवर । अनंन्तर बृहस्पति, कपिल, जैमिनि श्रीर मुद्ध के साथ शंकाबाद उठकर पुष्ट हुवा तथा आचारात्मक मीढ धर्म स्थापित होफर शैव ईश्वरस्य शिथिल पड़ा । यह शंकावाद लोकायत विचारों से चला था। निर्पुंख ब्रह्म पर साधारण जनसमुदाय की श्रद्धा न जसने का यह फल था। कपिल का प्राहुर्माव गौतम युद्ध (५६३ बी० सी०) के पूर्व ही चुका था। बृहरपति शायद कपिल से भी पूर्व के ये और जैमिनि कपिल और बुद्ध के बीच में समक पहते हैं। बौद्धमत का प्रचार वाझिक रीतियों से अश्रद्धा तथा निर्गुण ब्रह्म की ओर लोक कवि की कमी से हुआ। इन विचारों के कारण ईंश्वरवाद को मारी घका लगा।

ऐसी दशा में महर्षि वादरायण ज्यास ने गांचर्थी शताब्दी बी० सी० के लगभग भगवद्गीता का मृत रूप रचा जिसमें हिन्दू निर्मु खाद के साथ समुख्याद मिलाकर ईश्वरभक्ति की टह किया। अब तक देश में वेहों का मत साहित्यात्मक था, उपनिषदों का तकी समक, तथा बुद्ध का खाचारात्मक। खापने गीता में इन तीनों मुखाँ के साथ समुख्य विकासात्मक मत भी जोड़कर हिन्दू मत को सर्व- साधारण में फैलने के योग्य बनाया। सगुणत्व के एक मीटिया भाव होने से आपने गीता में कम से कम विस्वासारिमकता रक्खी अथच यथासाध्य खुलता न आने दी। अवएव इम काल हमारे सामने बोद्ध तथा गीता के दो मत ऐसे आये जो दो महोपदेशकों आग प्रचारित थे। इपर वाल्मीकीय रामायण (हुद्धी में तीमरी शताब्दी बीं० सी०) तथा कीटिल्य फुल अर्थशाल (नीमरी में पहला शताब्दी धीं० सी०) में हमें एक तीसरा मत मिलता है जो महोपदेशकों द्वारा ने सम-धित न था, किन्तु देश में प्रचलित खुव था। इसी के मुधारने के बुद्ध-हेव कीर साहरायण ने समक्तत प्रयत्न किये।

इस प्रचलित मत में खायतार नहीं हैं. नथा वैदिह देवता एयं काम, कुबेर, शुक्त. कार्तिकेय, गगा. लहाी, उमा खादि देवी-देवतु हैं। विष्णु खीर शिव की महत्ता है। नाग, बृद्ध, नदी, तड़ागादि पृतित हैं। देवताओं के मन्दिर खीर वितमायों हैं किन्तु शिव किंग नहीं। पशुवित हैं। खायागमन मिद्धान्त की पूरी उसित नहीं है। तीसरो शावाददी योठ साठ के महातारायग्रीय उपनियत् को विष्णु वाह्यदेव हैं। प्रतिमा करूप सूत्र में है किन्तु चसके पूजन का खादेश नहीं। प्राचीन भोक लेखकों की साची संगाग स्नान में पुरुष माना जाता था। यह पुष्प गीता की गंगा में नहीं है। खर्थशास्त्र में होंटे यह देवता हैं। पहाईं, निर्यों, गुजों, खाग, चिड़ियां, नागों, गायां खादि के पूजन गरी खादि से चयने का किये जाने थे, तथा इसी आदिमाय में रीतियों, मन्त्रों और जादू के काम कराये जाने थे। खादागमन, कर्म और मुक्ति के कथंन नहीं हैं। यह पर्म कुछ-कुछ खरांक वाले के समान है।

वादरायण ज्यास ने बासुदेव भत का बंद विकल्स मान कर उसकी समीका की है। इधर गांता में स्वय कृष्ण विष्णु और बासुदेव हैं तथा शेंव महास्थ्य गिरा हुआ है। पौधी शताब्दों से पूर्व वाले बोंधायन ने गीता का एक अवतरण दिया है, तथा तीसरी शताब्दी बोंध सीन मां मारत निरंश नामक बील प्रकार मुहन् कुक है, किन्तु वह गीता में नहीं है। इससे गीता का अस्तित्व पांचवी शताब्दी बोंध सीन में नहीं है। इससे गीता का अस्तित्व पांचवी शताब्दी बोंध सीन में जाता है। किर भी उसमें बासुदंव का वैष्ण्यवन प्राप्त है जो मत

बादरायण के प्रतिकृत है। इसस गीता में पीछे भी घटा:मदी हुई ऐसा प्रकट है। पारचास्य पंडितों ने चसमें पहली दूसरी शवाब्दी तक के कुछ विचार दिम्बलाये हैं। समक पड़ता है कि वादरायण ने गीता में पहले केवल चैंध्एव ईश्वरत्व कहा, किन्तु जब आगे चलकर वासु-देव से विष्णु का एकीकरण हुआ, तब बासुदेव सम्बन्धी बैष्णव विचार भी उममें जुड़ गये। गीता के शोड़ा ही पीछे से व्यूह-पूजन

का यक बड़ा। इसमें यक्तराम. प्रद्युम्न, अनिकट, भरत, कदमण और शब्रुझ भी ईश्वरांश गाने जाते हैं।

बुद्ध के पूर्व की प्रतिमा मोहंजी दुई। के अविरिक्त अब केवल श्री की मिलती है, सो भी सांकेतिक। प्रयोजन यह है कि प्रतिमा है नहीं किन्तु संकेत से उसका श्रास्तिस्व वतलाया गया है। प्राचीन बीद मुर्तियां भी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। आगे पलकर बौडमत और कुरेशन सः प्राप्य के प्रभाव विस्तार से देश में प्रतिमा पूजन का बत्त बढ़ा । इसका विवरण दूसरे भाग में यथा स्थान होगा ।

यह माना व्यव इसी स्थान पर समाप्त होता है। इस व्यव्याय में बुद्ध से पीछे के भी कुछ विवरण आ गये हैं। कारण यह है कि यह थिपम बुद्ध पूर्व से बठकर तीसरी शताब्दी बीर्व सी० तक चला गया

Řι

मुद्रक—शीगिरिज्ञाप्रसाद श्रीयास्त्रत, हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग ।

प्रकाशक —हिन्दी-साहित्य-सन्मेलन प्रयाग ।

## बुद्ध पूर्व का भारतीय इतिहास

হ্যুদ্ধিদন্

| बृष्ठ | पंक्ति | স্ময়ুৱ                                 | शुद्ध                                  |
|-------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| १०    |        | <b>यनियर</b>                            | वनिंबर                                 |
| १५    | 8.8    | भरद्वाज, चाग्निवर्चस<br>वशिष्ठ, मिश्रयु | भरद्वाज-स्मित्रवर्चस<br>वशिष्ठ-मित्रयु |
| 80    | ?      | साविण, सामदित<br>संद                    | मायणि-सोमदित<br>वुम्देलखण्ड            |
| २८    | 48     | इन्द्रशुम्न परमेष्ठि                    | इन्द्रशुम्न-परमेष्ठि                   |
| २८    | १९     | v                                       | Ę                                      |
| २९    | 3      | शुक्त (कृष्ण भाई)                       | ( शुक्त, कृष्ण् भाई )                  |
| २९    | २२     | खप्टांग                                 | खट्ट्वांग                              |
| २९    | રવ     | शल                                      | शस                                     |
| ३१′   | 8      | <b>च्य</b> क                            | रुरुक के                               |
| 38    | १०     | शेष                                     | शेष                                    |
| ३२    | १८     | वाह,                                    | वाहु                                   |
| ₹४    | 8      | शास्त्रोच्चार                           | शास्त्रोच्चार                          |
| ३४    | १०     | ₹∘                                      | ३५                                     |
| રૂપ   | 4      | श्रुतायुस                               | श्रुतायुस—                             |

| प्रष्ठ | पंक्ति | श्रशुद्ध              | शुद्ध                 |
|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| ३५     | २१     | ३५                    |                       |
| રૂપ    | २६     | १० कारन्धम — अवीद्तित | कारन्थम—१० अवीक्तिन   |
| 38     | ٩      | व्यभवद                | अभयर—                 |
| 36     | ۲      | संजय                  | स्'जय                 |
| 36     | १३     | वेद्षि                | वेदर्षि               |
| ३८     | २३     | चायमान                | चयमान                 |
| ८१     | १२     | <b>उ</b> पयुक्त       | नपर्युक्त             |
| 88     | १९-२०  | ३०,जह्रु—श्रजक        | जहु—३० श्रतक          |
| ४३     | ۷      | <b>ज्याम</b> त        | ज्यामघ                |
| 80     | े २१   | क                     | के पिता               |
| y,     | अन्तिम | सत्य-शिषस्त           | सस्य शिवस्त           |
| ४८     | Ę      | गुरु कावरोय           | तुरुकावशेय            |
| 85     | u      | पुराण                 | ग्वं पुराण            |
| ५६     | १७     | पशास्त्रायें          | <b>प्रशास्त्रायों</b> |
| 46     | १८     | ध्रू मवर्ण            | पूम्रवर्ण             |
| દ્દલ   | २३     | प्राकृति कसद्नों      | पाकृतिक सर            |
| 4      | ,      | l                     |                       |

| वेसे         | पंक्ति   | श्रमुद्ध       | গুর              |
|--------------|----------|----------------|------------------|
| ७२           | 9        | साविण          | सावर्णि          |
| 68           | १६       | जाते ही थे     | जाते ही न थ      |
| ९६           | छ/न्तिम  | ष६             | <b>દ્</b> ષ      |
| ९८           | 80       | १९०            | 866              |
| 99           | १९       | मातरिश्वम्     | मातरिश्वन्       |
| १०१          | s        | पुरक्तुम्त     | <b>पुरुकु</b> रस |
| <b>-</b> १०६ | - ३      | पार            | चार में          |
| १०७          | १२       | <b>u</b> ९ब    | <u>७</u> ९वां    |
| 409          | 3        | पतवारों        | बादयानीं         |
| ११३          | २        | તુર્મ          | दुर्ग            |
| ११३          | १४       | <b>पतवारों</b> | यादवानीं         |
| ११६          | LTD      | हुइ            | Ēģ.              |
| ११८          | शिरीभाग  | Ę              | · ·              |
| १२३          | श्रन्तिम | यध्यस्य        | वध्यृश्व         |
| १२६          | ११       | परादास         | परीदास           |
| १३२          | 8        | माई            | साई .            |
|              |          |                |                  |

Ī

| वृष्ठ | पंक्ति   | , अशु <b>द</b>  | গুরু ,           |
|-------|----------|-----------------|------------------|
| १४३   | 9        | रक्खे           | रक्लो            |
| 688   | १५       | दैन्य           | दैत्य            |
| 883   | श्रन्तिम | <b>च</b> तन     | यर्तन            |
| १६९   | 4        | भाग             | भोग              |
| १७४   | श्रन्तिम | ч               | पौंड्र           |
| १८१   | १६       | पांचाल          | कोशल             |
| १८६   | १७       | <b>उत्तरायथ</b> | <b>उत्तरा</b> पथ |
| १९०   | २३       | योवनावस्था      | गौवनावस्था       |
| १९०   | २८       | संभव:           | संभवतः           |
| १९३   | १२       | बाहर की         | बाहर भी          |
| २००   | 3        | कम्द            | <b>रकन्द</b>     |
| २०४   | ٦        | थे              | ये               |
| २०४   | १२       | सुवास           | सुदास            |
| २०४   | 28       | जयत             | जयंत             |
| २०८   | 6        | शर्कात          | शर्यात           |
| २०८   | १६       | विदेघ :         | विदेघ            |
|       | ı        |                 |                  |

|        | :       |                 |                  |
|--------|---------|-----------------|------------------|
| विष्ठे | पंक्ति  | শ্বয়ুত্ত       | গুত্ত            |
| २१३    | १७      | मृगायार्थ       | मृतयार्थ         |
| 288    | १२      | दोग             | द्रोख            |
| २२४    | 99      | पारव            | पौरव             |
| २२९    | ٩       | ₹4              | 48               |
| ****   | २६      | यश              | यह               |
| ર૪૦    | १६      | वोवश            | तौर्वश           |
| - 28°  | २५      | मर्दनापुर       | मदनापुर          |
| રજર    | १२      | वरानाम था       | (वशनाम था)       |
| -₹8₹   | *2      | श्रयागव         | · श्रयोगव        |
| રજ્ઞ   | १२      | यानुस           | পাল্ল্য          |
| २४६    | २१      | तिमिध्यज, शम्बर | तिसिध्यज्ञ शम्बर |
| 786    | 99      | शिवि            | হাৰ              |
| २५२    | १९      | चैराग्य         | वैराग्य,         |
| ર્વહ   | १७      | <b>रहुँ</b> चे  | पहुँचे           |
| २६०    | शिरोभाग | ११२ ,           | 8.5              |
| રફર્ષ  | २७      | सिद्दिका        | सिंहिका          |